

## MEMORIAL EDITION

OF THE WORKS OF

BRIE BANKARADHARYA.



```
परिम्रहण सं॰ १०३६७ {
प्रम्थालय, के व ति शि संस्थान{
```

सामनाथ, गराणसी







|                                  | 1 7(1       |
|----------------------------------|-------------|
| MUNDAKOI ANISHAD BHASHY A        |             |
| MUNDAKA 1                        | 5           |
| Mundaka 2                        | 31          |
| MUNDAK 1 3                       | 70          |
| MANDUKYUI ANISHAL LARIKA LHASHYA | 57          |
| Allari voi anighad dhagha a      |             |
| (HALFIR I                        | 237         |
| ( HAI 11 1 3                     | <b>⊿</b> 69 |
| (H4111R 3                        | 280         |





| <del>-</del>   |
|----------------|
| वेडम्          |
| ζ              |
| ц              |
| ३१             |
| ५७             |
| रिकाभाष्यम् ८७ |
| म्             |
| २३७            |
| २६९            |
| २८५            |
|                |





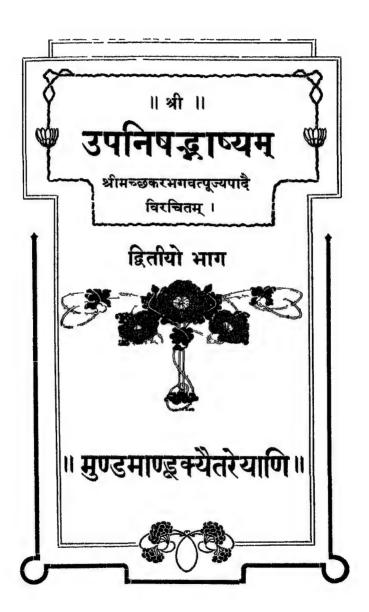

#### ॥ श्री ॥

## ॥ विषयातुकमणिका ॥

#### मुण्डकोपनिषद्भाष्यम्

| प्रथम मुण्डकम्                                              | 4-30       |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| प्रथम खण्डः                                                 | 59-0       |
| कवलब्रह्मविद्याया मोक्षसाधनत्वकथनपूर्वकमुप                  | नेषच्छ     |
| <sup>-</sup> दनिर्वचनम्                                     | 1          |
| विद्यासप्रदायप्रपर्तकाना पारम्पर्यनिर्देश                   | 9          |
| अङ्गिरस प्रति गौनकस्य प्रश्न                                | 11         |
| तिद्याया <b>दै</b> विध्यप्रदर्शनपूर्वक प्रश्नप्रत्युत्तरासग | तिमाश      |
| क्कय तत्समाधानम्                                            | 12         |
| अपरापद्यापद्यानम्                                           | <b>१</b> ३ |
| परिाचापदर्शनम्                                              | 18         |
| दृष्टा तमुखेनाश्वरस्य भूतयोनित्वोप यास                      | 18         |
| द्वितीय खण्डः                                               | १९—३०      |
| वृत्तमन्द्र द्वितायखण्डतात्पयप्रदर्शनम्                     | 98         |

### [२]

| सर्वकमणा प्राथम्यादपरविद्याविषयभूतामिहोत्रप्रदर्शनम्      | ६ ५१       |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| यथोक्तकारिणा यजमानाना सूयरिक्मद्वारे द्रलाकप्राप्ति       |            |
| कथनम्                                                     | २३         |
| ज्ञानरिहतस्य कमणोऽसारपल्लवर्प्रदर्शनपुर सर कर्मिण         | Ī          |
| नि-दा                                                     | २४         |
| सगुणब्रह्मज्ञानसहिताश्रमकर्मिणा पल ससारगाचरमेवेति         |            |
| पदशनम्                                                    | २७         |
| विरत्तस्यैव ब्रह्मविद्यायामधिकार इति प्रदर्शनम्           | २८         |
| ब्रितीय मुण्डकम् ३                                        | १५६        |
| त्रथम' खण्ड, ३                                            | ₹8₹        |
| न्तरखण्डस्य तात्पर्यमुक्त्या अक्षरस्य जीवोत्पत्तिप्रल     |            |
| यनिमित्तत्वमुपाधिप्रयुक्तमेवेति तात्पर्यवर्णनम्           | ३ ३        |
| अक्षरस्यापाणादिमस्वप्रदर्शनम्                             | 30         |
| अक्षरस्य सर्वे प्रति कारणत्व प्रदर्श्य कस्मिन्नु भगवे     | Ť          |
| विज्ञात इति प्रश्नस्योत्तरप्रदर्शनम्                      | <b>३</b> ६ |
| द्वितीय खण्डः ४                                           | y          |
| मक्कदुपदेशमात्रेणाद्वितीय ब्रह्म सम्यक्प्रतिपत्तुमशक्तस्य | 4          |
| दननोपायप्रदर्शनम्                                         | 88         |
| परमात्मज्ञानस्य फलवचनम्                                   | <b>५</b> २ |
| वोतिषा प्योतिरिति पूर्वमुक्तस्य प्रपञ्चनम्                | <b>५</b> ३ |
| नगमनस्थानीयेन म त्रेण पूर्वाक्तस्यार्थस्योपसहार           | ५५         |
|                                                           |            |

### [ ३ ]

| तृतीय मुण्डकम्                                                      | 49-67   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| प्रथम खण्ड:                                                         | 49—90   |
| वृत्तानुवादपूर्वेक प्र <del>वृ</del> तसण्डतात्पर्यमुक्त्वा परमार्थक | स्त्व   |
| वधारणम्                                                             | ५९      |
| ब्रह्मविद्वरिष्ठस्वरूपोप यास                                        | ६३      |
| सम्यग्ज्ञानसह्कारिसाधनविधानम्                                       | ६५      |
| असाधारणतदुपलब्धिसाधना तराविधानम्                                    | ६७      |
| विदुष सर्वोत्मत्वादेव सर्वोवाप्तिलक्षणपलप्रदर्शनम्                  | ६९      |
| द्वितीयः खण्ड                                                       | ७१—८१   |
| कामत्यागस्य प्रधानसाधनत्वेन मुमुक्षु प्रति प्रदर्शनम्               | ७२      |
| अभेदानुसधानलक्षणप्रार्थनव्यतिरिक्त श्रवणादिभिरात                    | मनो     |
| लम्यत्वकथनम्                                                        | € ७     |
| माण्डूक्योपनिषत्कारिकाभाष्यम्                                       |         |
| आगमप्रकरणम् ८                                                       | ८—१२१   |
| विधिमुरोन निषेधमुखेन च वस्तुप्रतिपादनपरमङ्गरू                       | रचना ८७ |
| विषयप्रयोजनाद्यनुब घोपन्यासमुखेन प्रकरणचतुष्ट                       | यस्य    |
| प्रत्येकमसकीर्णप्रमेयसूचनम्                                         | 66      |
| ओंकारस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनम्                                     | 68      |
| वृत्तानुवादपूर्वकमुत्तरवाक्यस्य सफल तात्पर्यवर्णनम्                 | 51      |

### [8]

| निरवयवस्य ब्रह्मण काल्पनिकमुपायोपेयभूत पादच                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तुष्ट्यमविरुद्धमित्यभिप्रेत्याद्यपादन्युत्पादनम्                                                        | ९२         |
| <b>द्वि</b> तीयपादन्युत्पादनम्                                                                          | 98         |
| तृतीयपादन्युत्पादनम्                                                                                    | ९७         |
| प्राज्ञस्या तर्यामिणा सहाभेद ग्रहीत्वा सर्नेश्वरत्वादिवि                                                |            |
| शेषान्तरप्रदर्शनम्                                                                                      | ९६         |
| माण्ड्रक्योपनिषदर्थाविष्करणपरण्णा श्लोकानामर्थविवर                                                      |            |
| णम्                                                                                                     | 90         |
| <u>तु</u> रीयपादव्युत्पादनम्                                                                            | १०३        |
| ना त प्रज्ञत्वादिश्रुत्युक्तार्थविवरणपरश्लाकानामर्थविवरणम्                                              | 901        |
| वैतथ्यशकरणम् १२२                                                                                        | १४३        |
| पूर्वोत्तरप्रकरणयो पौर्वापर्यप्रदर्शनपुर सर द्वैतस्य वैत                                                |            |
| ध्यप्रतिपादनाय दृष्टा तसिद्धयथ वृद्धसमतिप्रदर्शनम्                                                      | 922        |
| वैतथ्यमेव साधियतु पञ्चावयववाक्योप यास                                                                   | 928        |
| साध्यवैकल्यमाशङ्क्षय तत्परिहार                                                                          | १२६        |
|                                                                                                         |            |
| सर्वामिथ्यात्वे प्रमात्रादि यवहारानुपपत्तिमाशङ्कथ तत्प                                                  |            |
| सर्वोमिथ्यात्वे प्रमात्रादि यवहारानुपपत्तिमाशङ्कथ तत्प<br>रिहार                                         | १२८        |
|                                                                                                         | 92८<br>939 |
| रिहार                                                                                                   |            |
| रिहार<br>जीवकल्पनानिमित्तस्य सदृष्टा त निरूपणम्                                                         | 939        |
| रिहार<br>जीवकल्पनानिमित्तस्य सदृष्टा त निरूपणम्<br>युक्त्या प्रसाधिते ।मध्यात्वे वेदा तप्रमाणप्रदर्शनम् | 939        |

| अद्वैतप्रकरणम्                                    | १४३—१७९         |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| श्रुत्यनुग्रहाततकीवष्टम्भाद यद्वैत व्यवस्थापयितुर | <b>गुपास्यो</b> |
| पासकभेददृष्ट्यपवदन <b>म्</b>                      | 988             |
| जीवभेदप्रतीतेगौंणत्वमादाय जीवसृष्टिश्रुतिविरे     | ोध              |
| परिहार                                            | २४६             |
| अद्वैतस्य जीयप्रलयश्रुत्यविरोधसमर्थनम्            | 180             |
| अद्वेतस्य यवस्थानुपपत्त्या विरोधमाशङ्कृष तत्पा    | रेहार १४७       |
| कर्मजानकाण्ड गाक्यविरोधे जानकाण्डवाक्यार्थस्      | यैव त्व         |
| स्यैव सामञ्जस्यनिर्धारणम्                         | م لو نو         |
| <b>उपासना</b> निध्यनुपपत्तिविरोधपरिहार            | 946             |
| म्बयूध्यपक्षमनुभाष्य तह्षणम्                      | 9 & 9           |
| अनिकिये ब्रह्मणि हानौपादानयोरसभवप्रदर्शनः         | पुर सर          |
| मतो वक्ष्यामीत्युपका तस्योपसद्दार                 | १७३             |
| मनोनिग्रहोपायप्रदर्शनम्                           | 908             |
| शास्त्रयुक्तिभ्या निर्धारितस्यार्थस्योपसहार       | 906             |
| अलातज्ञान्तिमकरणम्                                | १८०—२३०         |
| उपयुक्तार्थमन् य प्रकरणतात्पर्यप्रदशनम्           | 960             |
| अद्वैतदशनस्याविवादत्वविशदीकरणाय द्वैतिना          | विवा            |
| दोपन्यास                                          | 162             |
| हेतुफ्लयो कार्यकारणभावप्रतिषेध                    | 160             |

#### [६]

| आत्मन ससारमोक्षयो परमार्थसद्भावतादिन            | दोषो            |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| प यास                                           | १९७             |
| भूतदशनोपसहार                                    | २०४             |
| स्वप्रक्रिययात्मतत्त्वम गधारयितुमवस्थात्रयोप या | स २२२           |
| तरेयोपनिषद्भाष्यम्                              |                 |
| <b>प्रथमोऽ</b> ध्याय                            | २३७—२६८         |
| कर्मकाण्डाथ सक्षेपेणान्त्य केवलात्मपरतयोग       | <b>गनिषद्धि</b> |
| वरणम्                                           | २३९             |
| समुचयवादिमतोपन्यासस्तत्खण्डन च                  | २४०             |
| इद्रियाणा तदभिमानिदेवताना च सिष्मुक्तवा         | क्षुत्पि        |
| पासयो मृष्टिकथनम्                               | २०५             |
| भोग्यसृष्टिप्रक्रम                              | २६०             |
| द्वितीयोऽध्याय                                  | २६९—२८४         |
| विवक्षितार्थसिद्धये विस्तरेण विचारोप यास        | २७१             |
| <b>तृ</b> तीयोऽध्यायः                           | २८५२९४          |
|                                                 | 202             |











# Sourishunker Ganeriwala. ॥ मुण्डकोपनिषत्॥

#### श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन भाष्येण सहिता ॥



ह्या देवानाम् 'इत्याद्याथर्वणोपनिषत्। अस्याश्च विद्यासप्रदायकर्तृपारम्पर्यल- क्षण सबन्धमादावेवाह् स्वयमेव स्तु- त्यर्थम्— एव हि महद्भि परमपुरु- षार्थसाधनत्वेन गुरुणायासेन लब्धा विद्येति। श्रोतृबुद्धिप्ररोचनाय विद्या

महीकरोति, स्तुत्या प्ररोचिताया हि विद्याया सादरा

प्रवर्तेरन्निति । प्रयोजनेन तु विद्याया साध्यसाधनल-क्षण सबन्धमुत्तरत्र वक्ष्यति 'भिश्वते हृदयप्रन्थि ' इत्या-दिना । अत्र चापरशब्दवान्याया ऋग्वेदादिलक्षणाया विधि प्रतिषेधमात्रपराया विद्याया ससारकारणाविद्यादिदोषनि वर्तकत्व नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परापरेति विद्याभेदकरणपू-र्वकम 'अविद्यायामन्तरे वर्तमाना ' इत्यादिना, तथा परप्राप्तिसाधन सर्वसाधनसाध्यविषयवैराग्यपूर्वक गुरुप्र सादछभ्या ब्रह्मविद्यामाह 'परीक्ष्य छोकान्' इत्यादिना। प्रयोजन चासकुद्भवीति 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति 'परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे' इति च । ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणामधिकार, तथापि सन्यासनिष्ठैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधन न कर्मसहितेति 'भैक्षचर्या चरन्त ' 'सन्या सयोगात्' इति च ब्रुवन्दर्शयति । विद्याकर्मविरोधाच । न हि ब्रह्मात्मैकत्वदर्शनेन सह कर्म खप्नेऽपि सपादयितु शक्यम् , विद्याया कालविद्येषाभावाद् नियतिमित्तत्वास कालसकोचानुपपत्ते । यतु गृहस्थेषु ब्रह्मविद्यासप्रदायकतृ त्वादि छिङ्का न तत्स्थत न्याय बाधितुमुत्सहते, न हि विधिशतेनापि तम प्रकाशयोरेकत्र सद्भाव शक्यते कर्तुम्, किमुत छिन्ने केवछैरिति। एवमुक्तसबन्धप्रयोजनाया उप-

निषदोऽल्पमन्थ विवरणमारभ्यते। य इमा ब्रह्मविद्यामुप-यन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुर सरा सन्त, तेषा गर्भजन्म-जरारोगाद्यनर्थपूग निशातयति पर वा ब्रह्म गमयत्यविद्या दिससारकारण वा अत्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युप-निषत्, उपनिपूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्।।

#### ब्रह्मा देवाना प्रथम' सबभूव विश्वस्य कर्ता भ्रुवनस्य गोसा। स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा-मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥

ब्रह्मा परिवृद्धो महान् धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्ये सर्वानन्यान-तिशेत इति, देवाना द्योतनवतामि द्रादीना प्रथम गुणै प्रधान सन्, प्रथम अग्ने वा सबभूव अभिन्यक्त सम्यक् स्वातन्त्रयेणेत्याभिप्राय । न तथा यथा धर्माधर्मवशात्ससारि-णोऽन्ये जायन्ते, 'योऽसावतीन्द्रियोऽप्राह्म ' इत्यादिस्मृते । विश्वस्य सर्वस्य जगत कर्ता उत्पाद्यिता, भुवनस्य उत्पन्नस्य गोप्ता पाळियतेति विशेषण ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एव प्रख्यातमहत्त्वो ब्रह्मा ब्रह्मविद्या ब्रह्मण परमात्मना विद्या ब्रह्मविद्याम्, 'येनाक्षर पुरुष वेद सत्यम् ' इति विश्वषणात् । परमात्मिविषया हि सा । ब्रह्मणा वाम्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या । ता ब्रह्मविद्याम् , सर्वविद्याप्रतिष्ठा सर्वविद्याभिन्यक्तिहेतुत्वा-त्सर्वविद्याश्रयामित्यर्थे , सर्वविद्यावेद्य वा वस्त्वनयेव ज्ञायत इति, 'येनाश्रुत श्रुत भवति अमत मतमविज्ञात विज्ञातम् ' इति श्रुते । सर्वविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति विद्याम् । अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय ज्येष्ठश्चासौ पुत्रश्च, अनेकेषु ब्रह्मण सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टिप्रकारस्य प्रमुखे पूर्वम् अथर्वा सृष्ट इति ज्येष्ठ , तस्मै ज्येष्ठपुत्राय प्राह प्रोक्तवान् ॥

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा-थर्वा ता पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् । स भारबाजाय सत्यवहाय प्राह भारबाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥ २॥

याम् एताम् अथर्वणे प्रवदेत प्रावदद्वद्वाविद्या ब्रह्मा, तामेव ब्रह्मण प्राप्ताम् अथर्वा पुरा पूर्वम्, उवाच उक्तवान् अङ्गिरे अङ्गीर्नामे ब्रह्मविद्याम्। स चाङ्गी भारद्वजाय भरद्वाजगोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने प्राह प्रोक्तवान्। भारद्वाज अङ्गिरसे स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरा पर-'स्मात्परस्मादवरेणावरेण प्राप्तेति परावरा परावरसर्वविद्या- विषयव्याप्तेर्वा, ता परावरामिङ्गरसे प्राहेत्यनुषङ्ग ॥

#### शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरस वि-धिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो वि-ज्ञाते सर्वमिद् विज्ञात भवतीति ॥

शौनक शुनकस्थापत्य महाशाल महागृहस्थ अङ्किरस भारद्वाजशिष्यमाचार्यं विधिवत् यथाशास्त्रमित्येतत्, उपसन्न उपगत सन् पप्रच्छ पृष्टवान् । शौनकाङ्किरसो सव-धादवी-विधिवद्विशेषणाभावादुपसद्नविधे पूर्वेषामितयम इति गम्य-ते । मर्थादाकरणार्थं विशेषणम् । मध्यदीपिकान्यायार्थं वा वि-शेषणम्, अस्मदादिष्वप्युपसद्नविधेरिष्टत्वात् । किमित्याह— कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, नु इति वितर्के, भगव हे भगवन् , सर्वे यदिद् विज्ञेय विज्ञात विशेषेण ज्ञातमवगत भवतीति 'एकस्मिन्विज्ञाते सर्वविद्भवति' इति शिष्टप्रवाद् श्रुतवाञ्शौ-नक तद्विशेष विज्ञातुकाम सन्कस्मिन्निति वितर्कयन्पप्रच्छ । अथवा, लोकसामान्यदृष्ट्या ज्ञात्वेव पप्रच्छ । सन्ति हि लोके सुवर्णादिशक्लभेदा सुवर्णत्वाद्येकत्विज्ञानेन विज्ञायमाना लोकिके , तथा कि न्वस्ति सर्वस्य जगद्भेदस्यैक कारणम् , यत्रैकस्मिन्विज्ञाते सर्व विज्ञात भवतीति । नन्वविदिते हि कस्मिनिति प्रश्नोऽनुपपन्न , किमिस्ति तदिति तदा प्रश्नो युक्त , सिद्धे ह्यस्तित्वे कस्मिन्निति स्यात् , यथा कस्मिन्निधेय मिति । न , अक्षरबाहुल्यादायासभीकत्वात्प्रश्न सभवत्येव— किं न्वस्ति तद्यस्मिन्नेकस्मिन्विज्ञात सर्ववितस्यादिति ॥

# तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सा यद्रह्मविदो वदन्ति परा चै-

तस्मै शौनकाय स अङ्गिरा ह किल उवाच उक्तवान्। किमिति, उच्यते—द्वे विद्ये वेदितव्ये ज्ञातव्ये इति। एव ह स्म किल यत् ब्रह्मविद् वेदार्थाभिज्ञा परमाथदर्शिन वद् नित। के त इलाह— परा च परमात्मविद्या, अपरा च धर्माधर्मसाधनतत्फलविषया। ननु कस्मिन्विद्दिते सर्वविद्वव-तीति शौनकेन पृष्टम, तिस्मिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्गिरा — द्वे विद्ये इलादि। नैष दोष, क्रमापेक्षत्वात्प्रतिवचनस्य। अपरा हि विद्या अविद्या, सा निराकर्तव्या तिद्वषये हि अविदिते न किंचित्तत्त्वतो विदित स्यादिति, 'निराकुल हि पूर्वपक्ष पश्चात्सिद्धान्तो वक्तव्यो भवति' इति न्यायात्॥

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो-

#### ऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

तत्र का अपरेत्युन्यते— ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथ-र्ववेद इसेते चत्वारो वेदा । शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषम् इसङ्गानि षट्, एषा अपरा विद्योक्ता। अथ इदानीम् इय परा विद्योन्यते यया तत् वक्ष्यमाणविशेषणम् अक्षरम् अधिगम्यते प्राप्यते, अधिपूर्वस्य गमे प्रायश प्राप्त्यर्थत्वात् , न च परप्राप्तेरवगमार्थस्य च भेदोऽस्ति , अविद्याया अपाय एव हि परप्राप्तिर्नार्थान्तरम् । नतु ऋग्वे-दादिबाह्या तर्हि सा कथ परा विद्या स्यात् मोक्षसाधन च। 'या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुटष्टय 'इति हि सार्नित । क्रदृष्टित्वानिष्फळत्वादनादेया स्यात् , उपनिषदा च ऋग्वेदादिबाह्यत्व स्यात् । ऋग्वेदादित्वे त पृथकरणम-नर्थकम् अथ परेति । न, वेद्यविषयविज्ञानस्य विवक्षित-त्वात । उपनिषद्वेद्याक्षरविषय हि विज्ञानिमह परा विद्येति प्राधान्येन विवक्षितम् नोपनिषच्छब्दराशि । वेदशब्दन तु सर्वेत्र शब्दराशिविवक्षित । शब्दराश्यधिगमेऽपि यत्रा- न्तरमन्तरेण गुर्वभिगमनादिस्रक्षण वैराग्य च नाक्षराधि-गम सभवतीति पृथक्करण ब्रह्मविद्याया अथ परा विद्येति॥

यत्तद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्ण-मचक्षुःश्रोत्र तद्पाणिपादम्। नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म तद्व्यययद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा॥

यथा विधिविषये कर्जाद्यनेककारकोपसहारद्वारेण वाक्यार्थक्षानकालादन्यत्रानुष्ठेयोऽर्थोऽस्त्यिमहोत्रादिलक्षण, न त
थेह परविद्याविषये वाक्यार्थक्षानसमकाल एव तु पर्यवसितो
भवति, केवलक्षञ्दप्रकाशितार्थक्षानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्ताभावात्। तस्मादिह परा विद्या सविशेषणेनाक्षरेण विशिनष्टि— यत्तद्देश्यमित्यादिना। वक्ष्यमाण बुद्धौ सहत्य
सिद्धवत्परामृशति— यत्तदिति। अद्रेश्यम् अदृश्य सर्वेषा
बुद्धीन्द्रियाणामगम्यमित्येतत्। दृशेर्वेहि प्रवृत्तस्य पश्चेनिद्रयद्वारकत्वात्। अमाद्य कर्मेन्द्रियाविषयमित्येतत्। अगोत्रम्, गोत्रमन्वयो मूलमित्यनर्थान्तरम्। अगोत्रम् अनन्वय
मित्यर्थः। न हि तस्य मूलमस्ति येनान्वित स्यात्। वर्ण्यन्त
इति वर्णा द्रव्यधर्मा स्थूलत्वाद्य शुक्कत्वादयो वा। अवि

द्यमाना वर्णा यस्य तत् अवर्णम् अक्षरम् । अवश्च श्रोत्र चक्षुश्च श्रोत्र च नामरूपविषये करणे सर्वजन्तूनाम्, ते अविद्यमाने यस्य तद्चक्षु श्रोत्रम्। 'य सर्वज्ञ सर्ववित्' इति चेतनावत्त्वविशेषणात्प्राप्त ससारिणामिव चक्षु श्रोह्मा-दिभि करणैरर्थसाधकत्वम्, तदिह अचक्षु श्रोत्रमिति वार्य-ते, 'पदयत्यचक्षु स द्युणोत्यकर्ण' इत्यादिदर्शनात् । किंच, तत् अपाणिपाद कर्मेन्द्रियरहितमित्येतत्। यत एवम् अ-प्राह्ममप्राहक च अतो नित्यमविनाशि । विभु विविध ब्रह्मादिस्थावरान्तप्राणिभेदैभेवतीति विभूम् । सर्वगत व्या पकमाकाशवत्सुसूक्ष्मम् । शब्दादिस्थूछत्वकारणरहितत्वात् । शब्दादयो ह्याकाशवाय्वादीनामुत्तरोत्तरस्थूछत्वकारणानि, तद्भावात्सुसूक्ष्मम्, किंच, तत् अव्ययम् उक्तधर्मत्वादेव न व्येतीत्यव्ययम् । न ह्यनङ्गस्य स्वाङ्गापचयस्रक्षणो व्यय सभ-वति शरीरस्येव । नापि कोशापचयलक्षणो व्यय सभवति राज्ञ इव। नापि गुणद्वारको व्यय सभवति, अगुणत्वात्सर्वा-सकत्वाच । यत् एवलक्षण भूतयोनि भूताना कारण प्रथि-वीव स्थावरजङ्गमाना परिपद्यन्ति सर्वत आत्मभूत सर्वस्य अक्षर पश्यन्ति धीरा धीमन्तो विवेकिन । ईदृशमक्षर यया विद्यया अधिगम्यते सा परा विद्येति ससुदायार्थ ॥

यथोर्णनाभिः स्रजते गृह्णते च यथा पृथिन्यामोषधयः सभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सभवतीह विश्वम् ॥ ७॥

भूतयोनिरक्षरमित्युक्तम् । तत्कथ भूतयोनित्वमित्युच्यते दृष्टान्ते — यथा छोके प्रसिद्ध ऊर्णनाभि छ्ताकीट किंचित्कारणान्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते स्वश्ररीराव्यति-रिक्तानेव तन्तृन्विह प्रसारयति पुनस्तानेव गृह्वते च गृह्वा-ति स्वात्मभावमेवापादयति, यथा च पृथिव्याम् ओषध्य , त्रीह्यादिस्थावराणीत्यर्थ , स्वात्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति सभवन्ति , यथा च सत विद्यमानाज्ञीवत पुरुषात् केश-छोमानि केशाश्र छोमानि च सभवन्ति विरुक्षणानि । यथै-ते दृष्टान्ता , तथा विरुक्षण सरुक्षण च निमित्तान्तरानपे क्षाद्यथोक्तरुक्षणात् अक्षरात् सभवति समुत्पद्यते इह ससा-रमण्डल विश्व समस्त जगत् । अनेकदृष्टान्तोपादान तु सु-खावबोधनार्थम् ॥

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते।

### अन्नात्प्राणो मनः सत्य लोका कर्मसु चामृतम्॥८॥

यद्वह्मण उत्पद्यमान विश्व तद्नेन क्रमेणोल्पचते, न युग पद्वदरमुष्टिप्रक्षेपवदिति ऋमनियमविवक्षार्थोऽय मन्त्र आ रभ्यते— तपसा ज्ञानेन उत्पत्तिविधिज्ञतया भूतयोन्यक्षर ब्रह्म चीयते उपचीयते उत्पाद्यिष्यदिद् जगत् अङ्करमिव बीजमुच्छूनता गच्छिति पुत्रमिव पिता हर्षेण । एव सर्वज्ञ-तया सृष्टिस्थितिसहारशक्तिविद्यानवत्तयोपचितात् तत ब्रह्म-ण अन्नम् अद्यते भुज्यत इत्यन्नमव्याकृत साधारण कारण ससारिणा व्याचिकीर्षितावस्थारूपेण अभिजायते उत्पद्यते। तत्रश्च अव्याकृताद्धाचिकीर्षितावस्थान् अन्नात प्राण हिरण्य-गर्भी ब्रह्मणो ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितो जगत्साधारणोऽविद्या-कामकर्भभूतसमुदायबीजाङ्करो जगदात्मा अभिजायत इत्यतु-षङ्ग । तस्माच प्राणात् मन मनआख्य सकल्पविकल्पसञ्चय-निर्णयाद्यात्मकमभिजायते । ततोऽपि सकल्पाद्यात्मकान्मनस सत्य सत्याख्यमाकाशादिभूतपश्चकमभिजायते । तस्मात्स-त्याख्याद्भृतपश्चकादण्डक्रमेण सप्त छोका भूरादय । तेषु म नुष्यादिप्राणिवणीश्रमक्रमेण कर्माणि । कर्मसु च निमित्तमू-तेषु अमृत कर्मज फलंम् । यावत्कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि न विनश्यन्ति, तावत्फल न विनश्यतीत्यमृतम् ॥

य' सर्वज्ञ सर्ववि-यस्य ज्ञानमय नप । तस्मादेतद्वस्य नाम रूपमञ्ज च जायते ॥ ९ ॥ इति प्रथममुण्डके प्रथमः खण्ड ॥

उक्तमेवार्थमुपसजिहीर्षुर्मन्त्रा वक्ष्यमाणाथमाह—य उ-क्तलक्षणोऽश्वराख्य सर्वज्ञ सामान्येन सर्व जानातीति स-वज्ञ । विशेषेण सर्व वेत्तीति सर्ववित् । यस्य ज्ञानमय ज्ञान-विकारमेव सार्वज्ञ्यलक्षण तप अनायासलक्षणम् , तस्मात् य थाक्तात्सर्वज्ञात् एतत् उक्त कार्यलक्षण ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्य जायते । किच, नाम असौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिलक्षणम् , रूपम् इद् शुक्र नीलमित्यादि, अन्न च त्रीहियवादिलक्ष जायते पूर्वमन्त्रोक्तकमेणेत्यविरोधो द्रष्टव्य ॥

इति प्रथममुण्डके प्रथमखण्डभाष्यम्॥



#### द्वितीय खण्डः॥

तदेतत्सत्य मन्नेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्य स्तानि त्रेताया बहुधा सततानि। तान्याचरथ नियत सत्यकामा एष व पन्था सुकृतस्य लोके॥१॥

साङ्गा वेदा अपरा विद्योक्ता 'ऋग्वेदो यजुर्वेद ' इत्यादिना । 'यत्तद्देश्यम्' इत्यादिना 'नामरूपमन्न च जायते'
इत्यन्तेन प्रन्थेनोक्तळक्षणमक्षर यया विद्ययाधिगम्यत इति
सा परा विद्या सविशेषणोक्ता । अत परमनयोर्विद्ययोर्विषयौ
विवक्तक्यौ ससारमोक्षावित्युत्तरो प्रन्थ आरभ्यते । तत्रापरविद्याविषय कर्वादिसाधनित्रयाफळभेदरूप ससारोऽनादिरनन्तो दु खस्वरूपत्वाद्धातव्य प्रत्येक शरीरिमि साम
स्त्येन नदीस्रोतोवद्विच्छेदरूपसबन्ध तदुपशमळक्षणो मोक्ष
परविद्याविषयोऽनाद्यनन्तोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभय शुद्ध प्र
सन्न स्वात्मप्रतिष्ठाळक्षण परमानन्दोऽद्धय इति । पूर्व तावदपरविद्याया विषयप्रदर्शनार्थमारम्भ । तद्दर्शने हि तन्निर्वेदोपपत्ति । तथा च वक्ष्यति—'परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्'

इत्यादिना । न ह्यप्रदर्शिते परीक्षोपपद्यत इति तत्प्रदर्शय-न्नाह- तदेतत सत्यम् अवितथम् । किं तत् र मन्त्रेषु ऋग्वेदाद्याख्येषु कर्माणि अग्निहोत्रादीनि मन्त्रैरेव प्रकाशि-तानि कवय मेघाविनो वसिष्ठादय यानि अपरयन दृष्टव न्त । यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुषार्थसाधनत्वातः , तानि च वेद विहितानि ऋषिदृष्टानि कर्माणि त्रेताया त्रयीसयोगलक्षणाया होत्राध्वर्यनौद्गात्रप्रकारायामधिकरणभूताया बहुधा बहुप्रकार सततानि सप्रवृत्तानि कर्मिभि क्रियमाणानि त्रेताया वा युगे प्रायश प्रवृत्तानि , अतो यूय तानि आचरथ निर्वर्तयत निय-त नित्य सत्यकामा यथाभूतकर्मफळकामा सन्त । एष व युष्माक पन्था मार्ग सुकृतस्य स्वय निवैतितस्य कर्मण लोके फलनिमित्त लोक्यते दृश्यते भुज्यत इति कर्मफल लोक उच्य ते । तदर्थं तत्प्राप्तये एष मार्ग इत्यर्थ । यान्येतान्यग्निहोत्रादीनि त्रय्या विहितानि कर्माणि, तान्येष पन्था अवश्यफलप्राप्ति-साधनमित्यर्थ ॥

> यदा लेलायते हार्चिः समिद्धे हव्यवाहने। नदाज्यभागावन्तरे-णाहुतीः प्रतिपाद्येत्॥ २॥

तत्राग्निहोत्रमेव तावत्त्रथम प्रदर्शनार्थमुच्यते, सर्वक-भणा प्राथम्यात् । तत्कथम् यदैव इन्धनैरभ्याहिते सम्य-गिद्धे समिद्धे दीप्ते हन्यवाहने छेळायते चळति अचि , तदा तस्मिन्काछे छेळायमाने चळ्ळाचिषि आज्यभागौ आज्यभागयो अन्तरेण मध्ये आवापस्थाने आहुती प्रति-पादयेत् प्रक्षिपेत् देवतामुहिश्य। अनेकाह प्रयोगापेक्षया आ-हुतीरिति बहुवचनम् । एष सम्यगाहुतिप्रक्षेपादिछक्षण कर्म-मार्गो छोकप्राप्तये पन्था । तस्य च सम्यक्करण दुष्करम् , विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति ॥

#### यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमास-मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जित च । अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत-

माससमास्तस्य लोकान्हिनस्ति ॥ ३॥

कथम् यस्य अग्निहोत्रिण अग्निहोत्रम् अद्शै द्र्शी-ख्येन कर्मणा वर्जितम् । अग्निहोत्रिभिरवद्यकर्तव्यत्वाद्द-र्शस्य । अग्निहोत्रिसवन्ध्यग्निहोत्रविशेषणमिव भवति । तद क्रियमाणमित्येतत् । तथा अपौर्णमासम् इत्यादिष्वप्यग्नि-होत्रविशेषणत्व द्रष्टव्यम् । अग्निहोत्राङ्गत्वस्याविशिष्टत्वात् । अपौर्णमास पौर्णमासकर्मवर्जितम् । अचातुर्मास्य चालुर्मा स्यकर्मवर्जितम्। अनामयणम् आमयण शरदादिषु कर्तव्यम् , तच न क्रियते यस्य तत्त्रथा। अतिथिवर्जित च अतिथिपूजन चाह्न्यह्न्यिक्रयमाण यस्य। स्वय सम्यगिमहोत्रकाले अहुतम्। अदर्शादिवत् अवैश्वदेव वैश्वदेवकर्मवर्जितम्। हूयमानमप्यिव-धिना हुतम् अयथाहुतिमिल्येतत्। एव दु सपादितमसपादितम प्रिहोलाद्युपलक्षित कर्म किं करोतीत्युच्यते— आसप्तमान् सप्तमसिहतान् तस्य कर्तुर्लोकान् हिनस्ति हिनस्तीव आयास-मात्रफलत्वात्। सम्यक् क्रियमाणेषु हि कर्मसु कर्मपरिणा-मानुरूप्येण भूराद्य सत्यान्ता सम् लोका फल प्राप्तव्यम्। ते लोका एवभूतेनाप्रिहोत्रादिकर्मणा त्वप्राप्यत्वाद्धिस्यन्त इव, आयासमात्र त्वव्यभिचारीत्यतो हिनस्तीत्युच्यते। पिण्डदाना-द्यनुप्रहेण वा सबध्यमाना पितृपितामहप्रपितामहा पुत्रपौ त्रप्रपौत्रा स्वात्मोपकारा सम् लोका उक्तप्रकारेणाग्निहोत्ना-दिना न भवन्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते॥

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। स्फुलिड्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्नाः॥४॥ काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधू- स्रवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी छेळायमाना दह नस्य जिह्वा । काल्याद्या विश्वरुच्यन्ता छेळायमाना अग्ने हैविराहुतिग्रसनार्था एता किळ सप्त जिह्वा ॥

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु
यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन् ।
त नयन्त्येता सूर्यस्य रइमयो
यत्र देवाना पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥

ग्तेषु अग्निजिह्वाभेदेषु य अग्निहोत्री चरते कर्माचर त्यग्निहोत्रादिक भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । यथाकाल च यस्य कर्मणो य कालम्त कालमनितकम्य यथाकाल यज मानम् आद्दायन् आद्दाना आहुत्य त नयन्ति प्रापयन्ति । एता आहुतयो या इमा अनेन निर्वर्तिता सूर्यस्य रक्षमय भूत्वा, रिमद्वारैरित्यर्थ । यत्र यस्मिन्स्वर्गे देवाना पति इन्द्र एक सर्वानुपरि अधि वसर्ताति अधिवास ।।

ण्होहीति तमाहुतयः सुवर्चसः
सूर्येख राईमभिर्यजमान वहन्ति ।
प्रिया वाचमभिवदन्तोऽर्चयन्त्य
एष व पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥

कथ सूर्यका रिवासियंजमान वहन्तीत्युन्यत—एहि एहि इति आह्नयन्त्य त यजमानम् आहुतय सुवर्चस दीप्तिमत्य , किंच, प्रियाम् इष्टा वाच स्तुत्यादिलक्षणाम् अभिवदन्त्य उद्यारयन्त्य अर्चयन्त्य पूजयन्त्यश्च एष व युष्माक पुण्य सुकृत ब्रह्मलोक फलक्ष्प , इत्थ प्रिया वाचम् अभिवद-न्त्यो वह तीत्थर्थ । ब्रह्मलाक स्वर्ग प्रकरणात् ॥

ष्ठवा होते अदृढा यज्ञरूपा
अष्टादशोक्तमवर येषु कर्म।
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मुढा
जराम्रत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥

एतच ज्ञानरिहत कर्मेतावरफलमविद्याकामकर्मकार्यम् अतोऽसार दु खमूलमिति निन्द्यते—प्रवा विनाशिन इत्यर्थ ।
हि यस्मात् एते अदृढा अस्थिरा यज्ञरूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा यज्ञनिर्वर्तका अष्टादश अष्टादशसख्याका
षोडश्रितज पत्नी यजमानश्चेत्यष्टादश । एतदाश्रय कर्म उक्त
कथित शास्त्रेण येषु अष्टादशसु अवर केवल ज्ञानवर्जित कर्म ।
अतस्तेषामवरकर्माश्रयाणामष्टादशानामदृढतया प्रवत्वात्प्रवते
सह फलेन तत्साध्य कर्म, कुण्डविनाशादिव क्षीरदध्यादीना तत्स्थाना नाश , यत एवम् एतत् कर्म श्रेय श्रेय साधन-

मिति ये अभिनन्दन्ति अभिद्वष्यन्ति अविवेकिन मूढा, अत ते जरा च मृत्यु च जरामृत्यु कचित्काल खर्गे स्थित्वा पुन-रेव अपि यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥

> अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीराः पण्डितंमन्यमाना । जड्डन्यमाना परियन्ति मृढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥ ८॥

किंच, अविद्यायाम् अन्तरे मध्ये वर्तमाना अविवेकप्रा-या स्वयं वयमेव धीरा धीमन्त पण्डिता विदितवेदितव्या-श्चेति मन्यमाना आत्मान सभावयन्त , ते च जङ्कन्यमाना जरारोगाद्यनेकानर्थन्नातैर्हन्यमाना भृश्च पीड्यमाना परियन्ति विश्रमन्ति मूढा । दर्शनवर्जितत्वात् अन्धेनैव अचक्षुष्केणैव नीयमाना प्रदर्श्यमानमार्गा , यथा छोके अन्धा चक्ष्र्रहिता गर्तकण्टकादौ पतन्ति, तद्वत् ॥

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा त्तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ ९ ॥ किंच, अविद्याया बहुधा बहुप्रकार वर्तमाना वयमेव कृतार्था कृतप्रयोजना इति एवम् अभिमन्यन्ति अभिम-न्यन्ते अभिमान कुर्वन्ति बाला अज्ञानिन । यत् यस्मादेव कर्मिण न प्रवेदयन्ति तत्त्व न जानन्ति गगात् कर्मफलरा गाभिभवनिमित्तम्, तेन कारणेन आतुरा दु खार्ता सन्त श्लीणलोका श्लीणकर्मफला स्वर्गलोकात न्यवन्ते ।।

इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ट नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे-

म लोक हीनतर वा विद्यान्ति ॥१०॥

इष्टापूर्तम इष्ट यागादि श्रौत कर्म पूर्त म्मार्त वापीकूप तडागादिकम मन्यमाना एतदवातिशयेन पुरुषार्थसाधन वरिष्ठ प्रधानमिति चिन्तयन्त , अन्यन आसञ्जानाच्य श्रे-य साधन न वेदयन्ते न जानन्ति प्रमूढा पुत्रपशुबान्धवा दिषु प्रमत्तत्या मूढा , ते च नाकस्य म्वर्गस्य प्रष्ठे उपरिस्थाने सुकृते भोगायतने अनुभूत्वा अनुभूय कर्मफळ पुन इम छोक मानुषम अस्मात् हीनतर वा तिर्यक्नरकादिछक्षण यथाकमेशेष विशन्ति ॥

तप'श्रद्धे ये श्रुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वासो भैक्षचर्या चरन्त ।

#### सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति

यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययातमा ॥ ११ ॥ ये पुनस्तद्विपरीतज्ञानयुक्ता वानप्रस्था सन्यासिनश्च, तप श्रद्धे हि तप स्वाश्रमविहित कर्म, श्रद्धा हिर्ण्यगर्भादि-विषया विद्या, ते तप श्रद्धे उपवसन्ति सेवन्तेऽरण्ये वर्तमाना सन्त । शान्ता उपरतकरणयामा । विद्वास गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थ । भैक्षचर्या चरन्त परिप्रहाभावादुप वसन्त्यरण्ये इति सबन्ध । सूर्यद्वारेण सूर्योपछक्षितेनोत्तरे ण पथा ते विरजा विरजस , क्षीणपुण्यपापकमीण सन्त इत्यर्थ । प्रयानित प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन्सत्यलोकादौ अमृत स पुरुष प्रथमजो हिरण्यगर्भ हि अव्ययात्मा अव्ययस्वभावो यावत्ससारस्थायी । एतद्दन्तास्तु ससार गतयोऽपरविद्यागम्या । नन्वेत मोक्षमिच्छन्ति केचित्। न, 'इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा ' 'ते सर्वग स-र्वत प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति 'इत्यादि श्रुतिभ्य , अप्रकरणाच । अपरविद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न ह्यकस्मान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति । विरजस्त्व त्वापेक्षिकम् । समस्त मपरविद्याकार्य साध्यसाधनलक्षण क्रियाकारकफलभेदभिन्न द्वैतम् एतावदेव यद्धिरण्यगर्भप्राप्यवसानम् । तथा च म

नुनोक्त स्थावराद्या ससारगतिमनुकामता—'ब्रह्मा विश्व-सृजो धर्मी महानव्यक्तमेव च । उत्तमा मान्विकीमेता ग-तिमाहुभैनीषिण 'इति ॥

> परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तिक्रज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छे-त्समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥

अथेदानीमस्मात्साध्यसाधनरूपात्सर्वस्मात्ससाराद्विरक्तस्य परस्या विद्यायामधिकारप्रदर्शनार्थमिद्मुन्यते— परीक्ष्य यदेतहग्वेदाद्यपविद्याविषय स्वाभाविकाविद्याकामकर्भदोष-वत्पुरुषानुष्ठेयमविद्यादिदोषवन्तमेव पुरुष प्रति विहितत्वा-त्तदनुष्ठानकार्यभूताश्च लोका य दक्षिणोत्तरमार्गलक्षणा फल्लभूता, ये च विहिताकरणप्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नर कतिर्यक्ष्रेतलक्ष्मणा, तानेतानपरीक्ष्य प्रत्यक्षानुमानोपमानागमै सर्वतो याथात्म्येनावधार्य लोकान् ससारगतिभूतान-व्यक्तादिस्थावरान्तान्व्याकृताव्याकृतलक्ष्मणान्वीजाङ्करविद्वत रेतरोत्पत्तिनिमित्ताननेकानर्थश्चतसहस्रसक्कलान्वर्लगभेवद -सारान्मायामरीच्युदकगन्धर्वनगराकारस्वप्रजलबुद्धदिक्नस -मान्प्रतिक्षणप्रध्वसान्प्रष्ठत कृत्वा विद्याकामदोषप्रवर्तितकर्भ

चितान्धर्माधर्मानिर्वार्तेतानित्येतत् । ब्राह्मण , ब्राह्मणस्येव विशेषतोऽधिकार सर्वत्यागेन ब्रह्मविद्यायासिति ब्राह्मण ब्रह्णम्। परीक्ष्य ,छोकान्कि कुर्यादित्युच्यते- निर्वेदम , निष्पूर्वा विदिरत्र वैराग्यार्थे , वैराग्यम् आयात् कुर्यादित्येतत् । स वैराग्यप्रकार प्रदृश्येते - इह ससारे नास्ति कश्चिदपि अकृत पदार्थ । सर्व एव हि लोका कर्मिचिता कर्म कृतत्वाचानित्या । न नित्य किंचिवस्तीत्यभिप्राय । सर्व तु कर्मानित्यस्यैव साधनम् । यस्माचतुर्विधमेव हि सर्वे कर्म कार्यम- उत्पाद्यमाप्य विकार्य सस्कार्य वा। नात पर कर्मणो विषयोऽस्ति । अह च नित्येनामृतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेन ध्रुवेणार्थेनार्थी, न तद्विपरीतेन । अत किं क्रुतेन कर्मणा आयासबहुळेनानर्थसाधनेन इत्येव निर्विण्णोऽभय शिवम-कृत नित्य पद यत् , तिंडज्ञानार्थे विशेषेणाधिगमार्थं स निर्वि-ण्णो ब्राह्मण गुरुमेव आचार्य शमदमादिसपन्नम् अभिग च्छेत् । शास्त्रज्ञोऽपि स्वातन्त्रयेण ब्रह्मज्ञानान्वेषण न कुर्यादिस्रेतद्वुरुमेवेस्रवधारणफलम् । समित्पाणि समिद्रार गृहीतहस्त श्रोत्रियम् अध्ययनश्रुतार्थसपन्न ब्रह्मानिष्ठ हित्वा सर्वकर्माणि केवलेऽद्वये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोऽय ब्रह्म-निष्ठ , जपनिष्ठस्तपोनिष्ठ इति यद्वत् । न हि कर्मिणो ब्रह्म- निष्ठता सभवति, कर्मात्मज्ञानयोर्विरोधात । स त गुरू विधिवदुपसन्न प्रसाद्य पुच्छेदक्षर पुरुष सत्यम ॥

> तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्य-कप्रशान्तचित्ताय शमान्विताय। येनाक्षर पुरुष वेद सत्य प्रोवाच ना तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्॥

तस्मै सं विद्वान् गुरुर्शद्मवित्, उपसन्नाय उपगताय।
सम्यक् यथाशास्त्रीमत्येतत् । प्रशान्तचित्ताय उपरतद्गी
दिदोषाय । शमान्विताय बाह्यन्द्रियोपरमेण च युक्ताय,
सर्वती विरक्तायेत्येतत् । येन विज्ञानेन यया विद्यया च
परया अक्षरम् अद्रेश्यादिविशेषण तदेवाक्षर पुरुषशब्दबाच्य पूर्णत्वात्पुरि शयनाच, सत्य तदेव परमाथस्वामाव्याद्व्ययम्, अक्षर चाक्षरणादक्षतत्वादक्षयत्वाच, वेद विजानाति ता ब्रह्मविद्या तत्त्वत यथावत प्रोवाच प्रब्रूयादित्यर्थ ।
आचार्यस्याप्ययमेव नियमो यक्यायप्र।प्रसच्छिष्यनिस्तारणमविद्यामहोद्ये ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द-भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ सुण्डकोपनिषद्भाष्ये प्रथम सुण्डक समाप्तम् ॥



## द्वितीय मुण्डकम्॥



परविद्याया सर्वं कार्यमु-क्तम् । स च ससारो यत्सारो यस्मा न्मूळादक्षरात्सभवति यस्मिश्च प्रळीय-ते, तद्क्षर पुरुषाख्य सत्यम्। यस्मि-न्विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवति, त-त्परस्या ब्रह्मविद्याया विषय । स

वक्तव्य इत्युत्तरो प्रन्थ आरभ्यते—

तदेतत्सत्य यथा सुदीप्तात्पावकाबिस्फुलिङ्गा सहस्रदाः प्रभवन्ते सरूपा । तथाक्षराबिविधाः सोम्य भावा प्रजायन्ते तत चैवापियन्ति ॥ १॥

यद्परविद्याविषय कर्मफललक्षणम्, सत्य तदापेक्षिकम्। इद तु परविद्याविषयम् , परमार्थसङ्कक्षणत्वात् । तदेतत् सत्य यथाभूत विद्याविषयम् , अविद्याविषयत्वाच अनृतमितरत्।

अत्यन्तपराश्चत्वात्कथ नाम प्रत्यक्षवत्सत्यमक्षर प्रतिपद्येरत्रिति दृष्टान्तमाह— यथा सुदीप्तात सुष्टु दीप्तादिद्धात्
पावकात् अग्ने विस्फुलिङ्गा अग् यवयवा सहस्रश अने
कश्च प्रभवन्ते निर्गन्छिन्त सक्ष्पा अग्निसलक्षणा एव,
तथा उक्तलक्षणात् अक्षरात् विविधा नानादेहोपाधिभेदमनुविधीयमानत्वाद्विविधा हे सोम्य, भावा जीवा
आकाशादिवद्वद्वादिपरिन्छिन्ना सुषिरभेदा घटाद्युपाधि
प्रभेदमनु भवन्ति, एव नानानामक्ष्पकृतदेहोपाधिप्रभव
मनु प्रजायन्ते तत्र चैव तस्मिन्नेव चाक्षरे अपियन्ति देहो
पाधिविल्यमनु विलीयन्ते घटादिविल्यमन्विव सुषिरभेदा ।
यथाकाशस्य सुषिरभेदोत्पत्तिप्रलयनिमित्तत्व घटाद्युपाधिकृतमेव, तद्वदक्षरस्यापि नामक्ष्पकृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवोत्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम् ॥

दिव्यो समूर्तः पुरुषः
सवास्थाभ्यन्तरो स्रज ।
अप्राणो समनाः शुभ्रो
सक्षरात्परतः परं ॥२॥

नामरूपवीजभूतादव्याकृताख्यात्स्वविकारापेक्षया पराद-

क्षरात्पर यत्सर्वोपाधिभेदवर्जितमक्षरस्यैव स्वरूपमाकाशस्येव सर्वमूर्तिवर्जित नेति नेतीत्यादिविशेषण विवश्चन्नाह्—दिव्य द्योतनवान्, स्वयज्योतिष्ट्वात्। दिवि वा स्वात्मनि भव अलौकिका वा। हि यसात् अमूर्त सर्वमूर्तिवर्जित , पुरुष पूर्ण पुरिशयो वा, सबाह्याभ्यन्तर सह बाह्याभ्यन्तरेण वर्तत इति। अज न जायते कुतश्चित्, स्वतोऽजस्य जन्मनिभित्तस्य चाभावात्, यथा जलबुद्धदादेर्वाय्वादि, यथा नभ सुषि-रभेदाना घटादि । सर्वभावविकाराणा जनिमूळत्वात् तत्प्रति-षेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति। सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज अतो ऽजरोऽमृतोऽक्षरो ध्रुवोऽभय इत्यर्थ । यद्यपि देहाग्रुपा-धिभेददृष्टिभेदेषु सप्राण समना सेन्द्रिय सविषय इव प्रत्यवभासते तलमलादिमदिवाकाशम्, तथापि तु परमार्थस्वरूपदृष्टीनाम अप्राण अविद्यमान कियाशक्तिभेदवान् चलनात्मको वायुर्यसिम्नसौ अप्राण । तथा अमना अनेकज्ञानशक्तिभेदवत्सकल्पाद्यात्मक मनो-ऽप्यविद्यमान यस्मिन्सोऽयममना । अप्राणो धमनाश्चेति प्राणादिवायुभेदा कर्मेन्द्रियाणि तद्विषयाश्च तथा बुद्धिम-नसी बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या , यथा श्रुत्यन्तरे ध्यायतीव छेलायतीवेति । यस्माचैव प्रति- षिद्धोपाधिद्वयस्तस्मात् शुभ्र शुद्ध । अतोऽक्षरान्नामरूपबी जोपाधिलिक्षतस्वरूपात् सवकायकरणबीजत्वेनोपलक्ष्यमाण-त्वात्पर तत्त्व तदुपाधिलक्षणमञ्याकृताख्यमक्षर सर्वविकारे-भ्यस्तस्मात्परतोऽक्षरात्पर निरुपाधिक पुरुष इत्यर्थ । यस्मिस्तदाकाझारयमक्षर सञ्यवहारविषयमोत च प्रोत च । कथ पुनरप्राणादिमत्त्व तस्येत्युन्यते । यदि हि प्राणाद्य प्रागुत्पत्ते पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति, तदा पुरुषस्य प्रा-णादिना विद्यमानेन प्राणादिमत्त्व स्यात्, न तु ते प्राणाद्य प्रागुत्पत्ते सन्ति । अत प्राणादिमानपर पुरुष, यथानुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो दवदत्त ॥

ण्तसाजायते प्राणो

मनः सर्वेन्द्रियाणि च।

ग्व वायुज्योंतिरापः

पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥

कथ ते न सन्ति प्राणाद्य इति, उन्यते— यस्मात् एतस्मादेव पुरुषान्नासरूपबीजोपाधिलक्षितात् जायते उत्प-द्यतेऽविद्याविषयो विकारभूतो नामधेयोऽनृतात्मक प्रा-ण, 'वाचारम्भण विकारो नामधेयम' 'अनृतम्' इति श्रुत्यन्तरात् । न हि तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन स-प्राणत्व परस्य स्यादपुत्रस्य स्वप्रदृष्टेनेव पुत्रेण सपुत्रत्वम् । एव मन सर्वाणि चेन्द्रियाणि विषयाश्चेतस्मादेव जायन्ते । तस्मात्सिद्धमस्य निरुपचरितमप्राणादिमस्वमित्यर्थ । यथा च प्रागुत्पत्ते परमार्थतोऽसन्तस्तथा प्रलीनाश्चेति द्रष्टच्या । यथा करणानि मनश्चेन्द्रियाणि च, तथा शरीरविषयकारणा नि भूतानि खम् आकाशम्, वायु बाह्य आवहादिभेद, ज्योति अग्नि, आप उदकम्, पृथिवी धरित्री विश्वस्य सर्वस्य धारिणी, एतानि च शब्दस्पर्शेक्षपरसगन्धोत्तरोत्त-रगुणानि पूर्वपूर्वगुणसहितान्येतस्मादेव जाय ते ।।

अग्निर्मुर्घा चक्षुषी चन्द्रसूर्यों दिश श्रोत्रे वाग्विष्टताश्च वेदाः। वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भया पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा॥

सक्षेपत परिवद्याविषयमश्चर निर्विशेष पुरुष सत्यम् 'दिव्यो ह्यमूर्त ' इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा, पुनस्तदेव सिवशेष विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रवृत्ते, सक्षेपिवस्तरोक्तो हि पदार्थ सुखाधिगम्यो भवति सूत्रभाष्योक्तिवदिति । यो हि प्रथमजात्प्राणाद्धिरण्यगर्भाष्णायतेऽण्डस्यान्तर्विराट्,

स तत्त्वान्तरितत्त्वेन छक्ष्यमाणोऽण्येतस्मादेव पुरुषाज्ञायत एतन्मयश्रेयेतदर्थमाह, त च विद्यानष्टि— अग्नि युलोक, 'असौ वाव लोको गौतमाग्नि ' इति श्रुते । मूर्षा
यस्योत्तमाङ्ग शिर, चक्षुषी चन्द्रश्च सूर्यश्चेति चन्द्रस्यौ, यस्येति सर्वत्रानुषङ्ग कर्तव्य अस्येयस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य
यस्येति विपरिणाम कृत्वा । दिशा श्रोत्रे यस्य । वाक् विवृताश्च उद्घाटिता प्रसिद्धा वेदा यस्य । वायु प्राणो यस्य ।
इदयम् अन्त करण विश्व समस्त जगत् अस्य यस्येलेतत् ।
सर्व द्यन्त करणविकारमेव जगत्, मनस्येव सुषुप्ते प्रलयदर्श
नात्, जागरितेऽपि तत एवामिविस्फुलिङ्गविद्वप्रतिष्ठानात् ।
यस्य च पद्भवा जाता पृथिवी, एष देवो विष्णुरनन्त प्रथमशरीरी त्रैलोक्यदेहोपाधि सर्वेषा भ्तानामन्तरात्मा । स
हि सर्वभृतेषु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता सर्वकरणात्मा ।।

पश्चामिद्वारेण च या ससरिन्त प्रजा, ता अपि तस्मादेव पुरुषात्प्रजायन्त इत्युच्यते—

> तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्य सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिन्याम् । पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्संप्रसूताः ॥ ५ ॥

तस्मात् परस्मात्पृक्षवात् प्रजावस्थानविशेषक्ष्प अग्नि । स विशेष्यते — समिधो यस्य सूर्य , समिध इव समिध , सूर्येण हि शुलोक समिध्यते । ततो हि शुलोकाग्नेनिष्पन्नान् सोमात् पर्जन्य द्वितीयोऽग्नि सभवति । तस्माच पर्जन्यात् ओषधय पृथिव्या सभवन्ति । ओषधिभ्य पुरुषाग्नौ हुताभ्य उपादानभूताभ्य पुमानिष्न रेत सिञ्चिति योषिताया योषिति योषाग्नौ स्त्रियामिति । एव क्रमेण बह्वी बह्वय प्रजा ब्राह्मणाद्या पुरुषात् परस्मात् सप्रसूता समुत्पन्ना ।।

### तस्माद्द साम यजू ५ षि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कतवो दक्षिणाश्च। सवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य ॥ ६॥

किंच, कर्मसाधनानि फलानि च तस्मादेवेत्याह्--कथम् १ तस्मात् पुरुषात् ऋच नियताक्षरपादावसाना गायञ्यादिज्लुन्दोविशिष्टा मन्त्रा , साम पाञ्चमिक्तक साप्तमिक्तक च स्तोभादिगीतिविशिष्टम् , यजूषि अनियताक्षरपादावसानानि वाक्यरूपाणि , एव त्रिविधा मन्त्रा । दीक्षा मौञ्ज्यादि-लक्षणा कर्तृनियमविशेषा । यज्ञाश्च सर्वे अग्निहोत्राद्य । कतव सयूपा । दक्षिणाश्च एकगवाद्या अपरिमितसर्वस्वा-न्ता । सवत्सरश्च काल कर्माङ्गभूत । यजमानश्च कता । लोका तस्य कर्मफलभूता , ते विशेष्यन्ते—सोम यत्र येषु लोकेषु पवते पुनाति लोकान् यत्र च येषु सूर्यस्तपति । ते च दक्षिणायनात्तरायणमार्गद्वयगम्या विद्वदविद्वत्कर्तृफलभूता ।।

# तस्माच देवा बहुधा सप्रसृता साध्या मनुष्याः पश्चवो वयासि । प्राणापानौ वीहियवौ तपश्च अद्धा सत्य ब्रह्मचर्य विधिश्च ॥ ७ ॥

तस्माच पुरुषात्कर्माङ्गभूता देवा बहुधा वस्वान्गिणभे-देन सप्रसूता सम्यक् प्रसूता — साध्या देविवशेषा, मनु-ध्या कर्माधिकता, पश्चव प्राम्यारण्या, वयासि पक्षिण जीवन च मनुष्यादीना प्राणापानौ, ब्रीहियवौ हविरथौं, तपश्च कर्माङ्ग पुरुषसस्कारस्थण स्वतन्त्र च फलसाधनम् श्रद्धा यत्पूर्वक सर्वपुरुषार्थसाधनप्रयोगश्चित्तप्रसाद आस्ति-च्यबुद्धि, तथा सत्यम् अनृतवर्जन यथाभूतार्थवचन चार्पा-डाकरम्, ब्रह्मचर्य मैथुनासमाचार, विधिश्च इतिकर्त व्यता।। सस प्राणाः प्रभवन्ति तस्मा-त्सप्तार्चिष समिधः सप्त होमाः। सप्तेमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥ ८॥

किंच, सप्त शीर्षण्या प्राणा तस्मादेव पुरुषात् प्रभ-विन्त । तेषा सप्त अर्चिष दीप्तय स्वस्वविषयावद्योत-नानि । तथा सप्त समिध सप्त विषया , विषयेहिं समि-ध्यन्ते प्राणा । सप्त होमा तद्विषयविज्ञानानि, 'यदस्य विज्ञान तज्जुहोति' इति श्रुत्यन्तरात् । किंच, सप्त इमे लोका इन्द्रियस्थानानि, येषु चरन्ति सचरन्ति प्राणा इति विशेषणात् । प्राणा यषु चरन्तीति प्राणाना विशेष-णमिद प्राणापानादिनिवृत्त्यर्थम् । गुहाया शरीरे हृद्ये वा स्वापकाले शेरत इति गुहाशया । निहिता स्थापिता धात्रा सप्त सप्त प्रतिप्राणिभेदम् । यानि च आत्मया-जिना विदुषा कर्माणि कर्मफलानि चाविदुषा च कर्माणि तत्साधनानि कर्मफलानि च सर्व चैतत्परस्मादेव पुरुषात्स-वंज्ञात्प्रसूतमिति प्रकरणार्थ ।।

> अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे-ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वेरूपा'।

#### अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ० ॥

अत पुरुषात् समुद्रा सर्वे क्षाराद्या । गिरयश्च हिमवदादय अस्मादेव पुरुषात् सर्वे । स्यन्दन्ते स्नवन्ति
गङ्गाद्या सिन्धव नद्य सर्वरूपा बहुरूपा । अस्मादेव
पुरुषात् सर्वा ओषधय ब्रीहियवाद्या । रसश्च मधुरादि
षड्विध , येन रसेन भूते पश्चिम स्थूलै परिवेष्टित तिष्ठते
तिष्ठति हि अन्तरात्मा लिङ्ग सूक्ष्म शरीरम । तद्धयन्तराले
शरीरस्यात्मनश्चात्मवद्वर्तत इत्यन्तरात्मा ॥

पुरुष एवेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद निहित गुराया सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ इति द्वितीयमुण्डके मथम खण्ड ॥

एव पुरुषात्सर्वमिद सप्रसूतम् । अतो वाचारम्भण वि-कारो नामधेयमनृत पुरुष इत्येव सत्यम् , अत पुरुष एव इद विश्व सर्वम् । न विश्व नाम पुरुषादन्यत्किचिद्दित । अ- तो यदुक्त तदेवेदमिभिहितम् 'किस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिद् विज्ञात भवति' इति , एतिस्मिन्हि परिस्मिन्नात्मिनि सर्व
कारणे पुरुषे विज्ञाते, पुरुष एवेद विश्व नान्यदस्तीति विज्ञात
भवतीति । किं पुनरिद् विश्वमित्युच्यते— कर्म अग्निहोत्रा
दिलक्षणम् , तप ज्ञान तत्कृत फल्मन्यदेव तावद्धीद सर्वम् ,
तच्च एतद्वद्धाण कार्यम् , तस्मात्सर्व ब्रह्म परामृत परममृतमह
मेवेति यो वेद निहित स्थित गुहाया हृदि सर्वप्राणिनाम् , स
एव विज्ञानात् अविद्याप्रन्थि प्रन्थिमिव दृढीभूतामविद्यावासना विकिरति विक्षिपति विनाइायति इह जीवन्नेव, न
मृत सन् हे सोम्य प्रियदर्शन ॥

इति द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डभाष्यम् ॥



#### द्वितीय खण्ड ॥

# आवि' सनिहित गुहाचर नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम्। एजत्प्राणित्रिमिषच यदेतज्ञानथ सदसद्वरेण्य पर विज्ञानाचद्वरिष्टं प्रजानाम्॥ १॥

अक्षप सदक्षर केन प्रकारेण विज्ञेयिमित्युन्यते— आवि
प्रकाश सिनिहितम्, वागायुपाधिमि — ज्वलिति श्राजतीति श्रुत्यन्तरात्—शब्दादीनुपलभमानवद्यमासत, दर्शनश्रवणमननविज्ञानायुपाधिधर्मेराविर्भूत सल्लक्ष्यते हृदि सर्वप्राणिनाम् ।
यदेतदाविभूत ब्रह्म सिनिहित सम्यक् स्थित हृदि, तत् गुहाचर
नाम गुहाया चरतीति दर्शनश्रवणादिप्रकारेर्गुहाचरिमिति
प्रख्यातम् । महत् सर्वमहत्त्वात् पद पद्यते सर्वेणिति, सर्वपदार्थास्पदत्वात् । कथ तन्महत्पदिमित्युच्यते १ यत अत्र अस्मिन्वद्मणि एतत्सर्व समर्पित सप्रवेशित रथनाभाविवारा —
एजत् चल्रत्पक्ष्यादि, प्राणत् प्राणितीति प्राणापानादिमन्मनुष्यपश्चादि, निमिष्ण यित्रमेषादिकियावत् यश्चानिमिषत्,

च-शब्दात समस्तमेतद्त्रैव ब्रह्मणि समर्पितम् । एतत् यदा स्पद् सर्वे जानथ हे शिष्या , अवगन्छत तदात्मभूत भव-ताम , सद्सत् सद्सत्वरूप सद्सतोर्भूतोमूर्तयो स्थूछसूक्ष्म-यो ,तद्यतिरेकेणाभावात् । वरण्य वरणीयम् , तदेव हि सर्वस्थ निटात्वात्प्रार्थनीयम् , पर व्यतिरिक्त विज्ञानात्प्रजानामिति व्यवहितेन सबन्ध , यहौिककविज्ञानागोचरमित्यर्थ । यत् वरिष्ठ वरतम सर्वपदार्थेषु वरेषु , तद्धयेक ब्रह्म अतिश्चेन वर सर्वदोषरहितत्वात् ॥

> यद्चिमचद्णुभ्योऽणु च यस्मिं छोका निहिता छोकिनश्च। तदेतदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाद्यन। तदेतत्सव्य तद्मृतं तहेद्वच्य सोम्य विद्धि॥ २॥

किंच, यत् अचिमत् दीप्तिमत्, तद्दीप्या ह्यादित्यादि दीप्यत इति दीप्तिमद्वह्य । किंच, यत् अणुभ्य दयामाकादिभ्योऽपि अणु च सूक्ष्मम् । च शब्दात्स्थूलेभ्योऽप्यतिश्चयेन स्थूल प्रथिन्यादिभ्य । यस्मिन लोका भूरादय निहिता स्थिता, ये च लोकिन लोकनिवासिन मनुष्यादय, चैतन्याश्रया हि सर्वे प्रसिद्धा, तदतन सर्वाश्रयम् अक्षर ब्रह्म स प्राण तदु वाड्यन वाक्च मनश्च सर्वाणि च करणानि तदु अन्तश्चैतन्यम्, चैतन्याश्रयो हि प्राणेन्द्रियादिसर्वसघात, 'प्राणस्य प्राणम्' इति श्रुत्यन्तरात्। यत्प्राणादीनामन्तश्चैतन्य- मक्षर तदेतत् सत्यम् अवितथम्, अत अमृतम् अविनाशि तत् वेद्धन्य मनसा ताड्यितन्यम्। तस्मिन्मनस समाधान कर्तन्यमित्यर्थे। यस्मादेव हे सोम्य, विद्धि अक्षरे चेत समाधत्स्व।।

## धनुर्गृहीत्वौपनिषद् महास्त्र शर स्थुपासानिशित सद्धीत । आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥

कथ वेद्धव्यमिति, उच्यते— धनु इष्वासन गृहीत्वा आदाय औपनिषदम् उपनिषद्धु भव प्रसिद्ध महास्त्र महस्र तदस्त च महास्त्र धनु , तिस्मन् शरम् , किंविशिष्टमित्याह्— उपासानिशित सतताभिध्यानेन तन्कृतम् , सस्कृतमित्येतत् , सदधीत सधान कुर्योत् । सधाय च आयम्य आकृष्य सेन्द्रि-यमन्त करण स्वविषयाद्विनिवर्त्य छक्ष्य एवावर्जित कृत्वे- त्यर्थ । न हि हस्तेनेव धनुष आयमनिमह सभवति । तद्भावगतेन तस्मिन्ब्रह्मण्यक्षरे छक्ष्ये भावना भाव तद्भतेन चेतसा, छक्ष्य तदेव यथोक्तछक्षणम् अक्षर सोम्य, विद्धि ॥

## प्रणवो धनु' शरो ह्यातमा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ ४ ॥

यदुक्त धनुरादि, तदुन्यते—प्रणव ऑकार धनु । यथा इव्वासन छक्ष्ये शरस्य प्रवेशकारणम्, तथा आत्मशरखाक्षरे छक्ष्ये प्रवेशकारणमोकार । प्रणवेन ह्यभ्यस्यमानेन सास्कियमाणस्तदालम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽविष्ठिते । यथा धनुषा अस्त इषुर्लक्ष्ये । अत प्रणवो धनुरिव धनु । शरो ह्यात्मा उपाधिलक्षण पर एव जले सूर्योदिवदिह प्रविष्ठो देहे सर्वबौद्ध-प्रत्ययसाक्षितया, स शर इव स्वात्मन्येवापितोऽक्षरे ब्रह्मणि, अत ब्रह्म तत् लक्ष्यमुच्यते लक्ष्य इव मन समाधित्सुभिरात्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात् । तत्रैव सति अप्रमन्तेन बाह्यविष्योपलिकिधनुष्णाप्रमादवर्जितेन सर्वतो विरक्तेन जितेन्द्रियोणकाप्रचित्तेन वेद्धन्य ब्रह्म लक्ष्यम् । ततस्तद्वेधनाद्ध्व

शरवत् तन्मय भवेत्, यथा शरस्य छक्ष्यैकात्मत्व फल भवति, तथा देहाद्यात्मताप्रत्ययतिरम्करणेनाक्षरैकात्मत्व फ-लमापाद्येदित्यर्थ ॥

यसिन्द्यौ पृथिवी चान्तरिक्ष-मोत मन सह प्राणैश्च सर्वैः। तमेवैक जानथ आत्मान-मन्या वाचो विमुश्रथामृतस्यैष सेतु ॥

अक्षरस्यैव दुर्छक्ष्यत्वात्पुन पुनर्वचन सुरुक्षणार्थम् । यिसान् अक्षरे पुरुषे द्यौ पृथिवी च अन्तरिक्ष च ओत समर्पित मनश्च सह प्राणै करणै अन्यै सर्वे ,तमेव सर्वा-श्रयमेकमद्वितीय जानथ जानीत हे शिष्या । आत्मान प्रत्यक्तक्ष्म युष्माक सर्वप्राणिना च क्वात्वा च अन्या वाच अपरविद्यारूपा विमुख्य विमुख्यत परित्यजत । तत्प्रकाश्य च सर्वे कर्मे ससाधनम् । यत अमृतस्य एष सेतु एतदात्मज्ञानममृतस्यामृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतु , ससारमहोदयेकत्तरणहेतुत्वात् ,तथा च श्रुत्यन्तरम्— 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' हति ।। अरा इव रथनाभी सहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येव ध्यायथ आत्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात्॥६॥

किंच, अरा इव यथा रथनाभी समिपता अरा, एव सहता समिविष्टा यत्र यसिमन्हद्ये सर्वतो देह्न्यापिन्य नाड्य, तस्मिन्हद्ये बुद्धिप्रत्ययसाक्षिभूत स एष प्रकृत आत्मा अन्त मध्ये चरते चरति वर्तते। पर्यम् शृण्वन्मन्द्रानो विज्ञानम् बहुधा अनेकधा क्रोधह्षादिप्रत्ययैर्जायमान इव जायमान अन्त करणोपाध्यनुविधायित्वात्, वदन्ति हि लौकिका हृष्टो जात कुद्धो जात इति। तमात्मानम् ओमित्येवम् ओंकारालम्बना सन्त यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्तयत। उक्त च वक्तन्य शिष्यभ्य आचार्येण जानता। शिष्याश्च ब्रह्मविद्याविविदिषुत्वात्रिवृत्तकर्माणो मोक्षपथे प्रवृत्ता। तेषा निर्विन्नतया ब्रह्मप्राप्तिमाशास्त्याचार्य — स्वस्ति निर्विन्नमस्तु व युष्माक पाराय परकूलाय, कस्य श्विवद्यातमस परस्तात्, अविद्यारहितब्रह्मात्मस्त्ररूपगमनायेत्यर्थ।

य सर्वज्ञः सर्ववि-द्यस्यैष महिमा भ्रुवि।

s u n 4

#### दिव्ये ब्रह्मपुरे श्लेष व्योमन्यातमा प्रतिष्ठित ॥ ७ ॥

योऽसौ तमस परस्तात्ससारमहोदधि तीर्त्वा गन्तव्य परविद्याविषय , स कस्मिन्वर्तत इत्याह-- य सर्वज्ञ सर्व-वित व्यारयात । त पुनर्विशिनष्टि—यस्यैष प्रसिद्धो महिमा विभूति । कोऽसौ महिमा व यस्येमे द्यावापृथिन्यौ शा-सने विधृते तिष्ठत , सूर्याच-द्रमसौ यस्य शासनेऽछात-चक्रवदजस्न भ्रमत , यस्य शासने सरित सागराश्च स्वगोचर नातिकामन्ति, तथा स्थावर जन्नम च यस्य शासने नियतम्, तथा ऋतवोऽयने अब्दाश्च यस्य शासन नातिकामन्ति. तथा कतीर कमीणि फल च यच्छासनात्स्व स्व काल नातिवर्तन्ते, स एष महिमा, भुवि लोके यस्य स एष सर्वज्ञ एवमहिमा देव । दिन्ये ग्रोत नवति सर्वबौद्धप्रस्थयकृतद्योतने ब्रह्मपरे। ब्रह्मणो ह्यत्र चैतन्य-स्वरूपेण नित्याभिन्यक्तत्वात् , ब्रह्मण पुर हृदयपुण्डरीक तस्मिन्यद्योम. तस्मिन्व्योमनि आकाशे हृत्पुण्डरीकमध्यस्थे प्रतिष्ठित इवोपलभ्यते, न ह्याकाशवत्सर्वगतस्य गतिरागति प्रतिष्ठा वान्यथा सभवति ॥

## मनोमय प्राणशारीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्य सनिधाय। तिव्रज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृत यद्विभाति॥८॥

स द्यात्मा तत्रस्थो मनोवृत्तिभिरेव विभाव्यत इति मनो
मय , मनजपाधित्वात् । प्राणशरीरनेता प्राणश्च तच्छरीर च

तत्प्राणशरीर तस्याय नेता । अस्मात्स्थूळाच्छरीराच्छरीरा
नतर सूक्ष्म प्रति प्रतिष्ठित अवस्थित अन्ने भुज्यमानान्नवि
परिणामे प्रतिदिनमुपचीयमाने अपचीयमाने च पिण्डरूपेऽने

हृद्य बुद्धि पुण्डरीकच्छिद्रे सनिधाय समवस्थाप्य , हृद्याव
स्थानमेव ह्यात्मन स्थिति , न ह्यात्मन स्थितिरन्ने , तत् आ
तमतत्त्व विज्ञानेन विशिष्टेन शास्त्राचार्योपदेशजनितेन ज्ञानेन

शमदमध्यानसर्वत्यागवराग्योद्भूतेन परिपश्यन्ति सर्वत पूर्ण

पश्यन्ति उपलभन्ते धीरा विवेकिन । आनन्दरूप सर्वा
नर्थदु खायासप्रहीण सुखरूपम् अमृत यद्विभाति विशेषेण

स्वात्मन्येव भाति सर्वदा ॥

भिचते हृद्यग्रन्थि-इिछ्डन्ते सर्वसङ्गयाः।

#### क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥ १ ॥

अस्य परमात्मज्ञानस्य फलमिद्मभिधीयते— हृद्य
ग्रिन्थ अविद्यावासनामयो बुद्धयाश्रय काम, 'कामा

येऽस्य हृद्दि श्रिता ' इति श्रुत्यन्तरात् । हृद्याश्रयोऽसौ, ना
त्माश्रय । भिद्यते भेद विनाशमुपयाति । छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय
विषया सश्या छौकिकानाम् आ मरणात् गङ्गास्नोतोवत्प्रष्टु

ता विच्छेदमायान्ति । अस्य विन्छिन्नसश्यस्य निवृत्तावि
द्यस्य यानि विज्ञानोत्पत्ते प्राक्छतानि जन्मान्तरे चाप्रवृत्तफ
छानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि च क्षीयन्ते कर्माणि, न त्वेत

जन्मारम्भकाणि, प्रवृत्तफल्दवात् । तस्मिन् सर्वज्ञेऽससारिणि

परावरे पर च कारणात्मना अवर च कार्योत्मना तस्मिन्प

रावरे साक्षादहमस्मीति हृष्टे, ससारकारणोच्छेदानमुन्यत

इत्यर्थ ॥

हिरण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योति-स्तद्यदात्मविदो विदुः॥ १०॥ उक्तस्यैवार्थस्य सक्षेपाभिधायका उत्तरे मन्त्रास्त्रयोऽपि— हिरण्मये ज्योतिर्मये बुद्धिविज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोश इवासे । आत्मस्तरूपोपळिडधस्थानत्वात्पर तत्सर्वाभ्यन्तर त्वात् , तिस्मन् विरजम् अविद्याद्यशेषदोषरजोमळवर्जित ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्सर्वात्मत्वाच निष्कळ निर्गता कळा यस्मात्तित्र ष्कळ निरवयविमत्यर्थ । यस्माद्धिरज निष्कळ च अत तच्छु श्र ग्रुद्ध ज्योतिषा सर्वश्रकाशात्मनामग्न्यादीनामि तज्ज्योति अवभासकम् । अग्न्यादीनामि ज्योतिष्ट्यमन्तर्गतब्रह्मात्मचै तन्यज्योतिर्निमत्तमित्यर्थ । तद्धि पर ज्योतिर्यद् यानवभास्य-मात्मज्योति , तत् यत् आत्मविद् आत्मान स्व शब्दादिविष-यबुद्धिप्रस्ययसाक्षिण ये विवेकिनो विद्व विजानन्ति, ते आ-त्मविद् तद्धिदु , आत्मप्रस्यानुसारिण । यस्मात्पर ज्योति-स्तस्मात्त एव तद्धिदु , नेतरे बाह्यार्थप्रस्ययानुसारिण ॥

> न तत सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्र भासा सर्वमिद् विभाति॥११॥

कथ तत् 'ज्योतिषा ज्योति ' इति, उच्यते—न तत्र तस्मि

न्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि सूर्या भाति, तद्वह्म न प्रकाशयतीत्यर्थ । स हि तस्यैव भासा सर्वमन्यद्नात्मजात प्रकाशयति, न तु तस्य स्वत प्रकाशनसामः र्यम् । तथा न चन्द्रतारकम्, न इमा विद्युत भान्ति, कुतोऽयमप्रि अस्मद्रोचर । किं बहुना । यदिद जगद्भाति, तत्तमेव परमे श्वर स्वतो भारूपत्वात् भान्त दीष्यमानम् अनुभाति अनुदी-प्यते । यथा जलमुल्मुकादि वा अभिसयोगादिम् दहन्तम-नुद्दृहति, न स्वत , तद्वत्तस्यैव भासा दीस्या सर्वमिद सूर्यादि जगदिभाति । यत एव तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन भासा, अतस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्व स्व-तोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविद्यमान भासनमन्यस्य कर्तु श कोति । घटादीनामन्यावभासकत्वादर्शनात् भारूपाणा चा-दित्यादीना तद्दर्शनात् ॥

> ब्रह्मैवेदममृत पुरस्ता-द्रह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोध्वे च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिद वरिष्ठम् ॥ १२ ॥ इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्ड ॥

यत्तक्वयोतिषा क्योतिर्षक्का, तदेव सत्यम्, सर्व तद्विकार वाचारम्भण विकारो नामध्यमात्रमनृतमितरिद्येतमर्थ वि स्तरेण हेतुत प्रतिपादित निगमनस्थानीयेन मन्त्रेण पुनक्ष्प सहरित— ब्रह्मैन उक्तकक्षणम्, इद यत् पुरस्तात् अभेऽब-द्योवाविद्यादृष्टीना प्रत्यवभासमान तथा पश्चाद्वद्य तथा दक्षि णतश्च तथा उत्तरेण तथैवाधस्तात् ऊर्ध्वं च सर्वतोऽन्यदिव कार्याकारेण प्रसृत प्रगत नामक्षपवद्वभासमानम् । किं बहुना, ब्रह्मैनेद विश्व समस्तमिद जगत् वरिष्ठ वरतमम् । अब्रह्मप्रत्यय सर्वोऽविद्यामात्रो रज्जवामिव सर्पप्रत्यय । ब्रह्मै वैक परमार्थसत्यमिति वेदानुशासनम् ॥

> इति श्रीमत्परमह्सपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमञ्छकरभगवत कृतौ मुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीय मुण्डक समाप्तम ॥





#### तृतीयं मुण्डकम्॥

रा विद्योक्ता यया तदक्षर पुरु-षाख्य सत्यमधिगम्यते । यद्धिगमे हद-यम्रन्थ्यादिससारकारणस्यात्यन्तिको वि नाश स्यात्, तद्दर्शनोपायश्च योगो धनुरासुपादानकल्पनयोक्त । अथेदानी

तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि वक्तव्यानीति तद्र्थे उत्तर प्रन्थारम्भ । प्राधान्येन तत्त्वनिर्धारण च प्रकारान्तरेण कियते । अत्यन्तदुरवगाहत्वात्कृतमपि तत्र सूत्रभूतो मन्त्र परमार्थवस्त्ववधारणार्थमुपन्यस्यते—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्त्रजाते । तयोरन्य पिप्पल खाद्वत्ति अनश्रन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ १ ॥ द्वा द्वौ, सुपर्णा सुपर्णी शोभनपतनी सुपर्णी, पश्चि

सामान्याद्वा सुपर्णी, सयुजा सयुजी सहैव सर्वदा युक्ती, मखाया मखायौ समानारयानौ समानाभिन्यक्तिकारणौ. एवभूतौ सन्तौ समानम् अविशेषमुपछब्ध्यधिष्ठानतया, एक वृक्ष वृक्षमिवोच्छेदसामान्याच्छरीर वृक्ष परिषस्वजाते परि-ष्वक्तवन्तौ । सुपर्णाविवैक वृक्ष फलोपभोगार्थम् । अय हि वृक्ष ऊर्ध्वमूळोऽवाक्शाखोऽश्वत्थोऽन्यक्तमूळप्रभव क्षेत्रसज्ञक सर्व प्राणिकर्मफछाश्रय , त परिष्वक्तवन्तौ सुपर्णाविव अविद्याका-मकर्मवासनाश्रयित्ङ्वोपाध्यात्मेश्वरौ । तयो परिष्वक्तयो अ-न्य एक क्षेत्रक्को लिङ्गोपाधिवृक्षमाश्रित पिष्पल कर्मनिष्पन्न सुखदु खलक्षण फल स्वादु अनेकविचित्रवेदनौस्वादरूप स्वाद् अत्ति भक्षयत्युप्भुद्धे अविवेकत । अनश्रन् अन्य इतर ईश्वरो नित्यग्रुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव सर्वेज्ञ सत्त्वोपाधिरी-श्वरो नाश्राति । प्रेरयिता हासावुमयोर्भोज्यभोक्रोनित्यसाक्षि-त्वसत्तामात्रेण। स तु अनश्रन् अन्य अभिचाकशीति पदय-त्येव केवलम् । दर्शनमात्र हि तस्य प्रेरियतुत्व राजवत् ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुद्यमानः।
जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोक ॥२॥

तत्रैव सति समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुष भोका जीवोऽविद्याकामकर्मफलरागादिगुरुभाराकान्तोऽलाबुरिव सा मुद्रे जले निमग्न निश्चयेन देहात्मभावमापन्नोऽयमेवाहममुख्य पुत्रोऽस्य नप्ता क्रश स्थूलो गुणवान्निर्गुण सुखी दु खीत्येव प्रत्ययो नास्यन्योऽस्मादिति जायते म्रियते सयुज्यते वियुज्य ते च सबन्धिबान्धवे , अत अनीशया, न कस्यचित्समर्थो SE पुत्रो मम विनष्टो मृता मे भार्या किं मे जीवितेनेत्येव दीनभावोऽनीशा. तया शोचित सत्यते मुह्यमान अनेकै रनर्थप्रकारेराविवेकितया अन्तश्चिन्तामापरामान प्रेतितर्यद्भानुष्यादियोनिष्वाजवजवीभावमापस्र कदाचिद्ने कजन्मसु गुद्धधर्मसचितनिमित्तत केनचित्परमकारुणिकेन द्शितयोगमार्ग अहिंसासत्यब्रह्मचर्यसर्वत्यागश्मद्मादिसपन्न समाहितात्मा सन् जुष्ट सेवितमनेकैयोगमार्गे कर्मिभिश्च यदा यस्मिन्काले पद्मयति ध्यायमान अन्य वृक्षोपाधिलक्षणाद्धि लक्षणम् ईशम् अससारिणमशनायापिपासाशोकमोहजराम् त्य्वतीतमीश सर्वस्य जगतोऽयमहमस्म्यात्मा सर्वस्य सम सर्वभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितोपाधिपरिन्छिन्नो मायात्मेति महिमान विभूतिं च जगद्रूपमस्यैव मम परमेश्वरस्य इति यदैव द्रष्टा, तदा बीतशोक भवति सर्वस्माच्छोकसागराहि-प्रमुच्यते, कृतकृत्यो भवतीत्यर्थ ॥

> यदा पर्यः पर्यते स्वमवर्णे कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान्पुण्यपापे विध्य निरञ्जन परम साम्यमुपैति ॥ ३॥

अन्योऽिप मन्त्र इसमेवार्थमाह सिवस्तरम्—यदा यस्मि-नकाले पर्य पर्यतीति विद्वान् साधक इत्यर्थ । पर्यते पर्यति पूर्ववत्, रुक्मवर्ण स्वयज्योति स्वभाव रुक्मस्येव वा ज्योतिरस्याविनाशि, कतार सर्वस्य जगत ईश पुरुष ब्रह्मयोनि ब्रह्म च तद्योनिश्चासौ ब्रह्मयोनिस्त ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो वा अपरस्य योनि स यदा चैव पर्यति, तदा स विद्वान्पर्य पुण्यपाप बन्धनभूते कर्मणी समूले विधूय निरस्य दम्ध्वा निरञ्जन निर्लेपो विगतक्रेश परम प्रकृष्ट निरतिशय साम्य समतामद्वयलक्षणाम्, द्वैतविषयाणि सा-म्यान्यत अर्वाञ्च्येव, अतोऽद्वयलक्षणमेतत् परम साम्य-मुपैति प्रतिपद्यते ॥

#### प्राणो होष यः सर्वभ्रुतैर्विभाति विजानन्विद्धान्भवते नातिवादी। आत्मक्रीड आत्मरितः क्रियावा-नेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः॥ ४॥

किंच, योऽय प्राणस्य प्राण पर ईश्वर हि एष प्रकृत सर्वभूतै सर्वेर्भूतै ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तै , इत्थभूतलक्षणा तृतीया। सर्वभूतस्य सर्वात्मा सन्नित्यर्थ । विभाति विविध दीप्यते । एव सर्वभूतस्थ य साक्षादात्मभावेनायमहमस्मीति विजानन् विद्वान् वाक्यार्थज्ञानमात्रेण न भवते न भव-तीयेतत् । किम् व अतिवादी अतीत्य सर्वानन्यान्वदितु शील मस्येत्रतिवादी । यस्त्वेव साक्षादात्मान प्राणस्य विद्वान्, सोऽतिवादी न भवतीत्यर्थ । सर्व यदा आत्मैव नान्यदस्तीति दृष्टम् , तदा किं ह्यसावतीत्य बदेत्। यस्य त्वप-रमन्यदृष्टमस्ति, स तदतीत्य वदति । अय तु विद्वानात्मनो **ऽन्यत्पश्यति , नान्यच्छृणोति , नान्यद्विजानाति ।** नातिवद्ति । किंच, आत्मकीड आत्मन्येव कीडा क्रीडन यस्य नान्यत्र पुत्रदारादिषु, स आत्मकींड । तथा आत्म-रति आत्मन्येव रती रमण प्रीतिर्यस, स आत्मरति । कीडा बाह्यसाधनसापेक्षा, रतिस्तु साधननिरपेक्षा बाह्य-

विषयप्रीतिमात्रमिति विशेष । तथा क्रियावान् ज्ञानध्यान-वैराग्यादिकिया यस्य सोऽय क्रियवान् । समासपाठे आत्म रतिरेव कियास्य विद्यत इति बहुक्रीहिमतुवर्थयोरन्यतरो-Sतिरिन्यते । केचित्त्वप्रिहोत्रादिकर्मब्रह्मविद्ययो समुख्यार्थ-मिन्छन्ति । तचैष ब्रह्मविदा वरिष्ठ इत्यनेन मुरयार्थवच-नेन विरुध्यते । न हि बाह्यिकयावानात्मकीड आत्मरितश्च भवितु शक्त । कश्चित्कचिद्वाह्यकियाविनिवृत्तो ह्यात्मकीडो भवति बाह्यक्रियात्मक्रीडयोर्विरोधात् । न हि तम प्रकाश-योयुगपदेकत्र स्थिति सभवति । तम्मादसत्प्रछपितमे-वैतद्नेन ज्ञानकर्मसमुच्चयप्रतिपाद्नम् । 'अन्या वाचो विमुञ्बथ' 'सन्यासयोगात्' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । तस्माद-यमेवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादिक्रियावानसभिन्नार्यम-र्योद सन्यासी । य एवलक्षणो नातिवाद्यात्मकीड आत्मरति क्रियावा-ब्रह्मनिष्ठ , स ब्रह्मविदा सर्वेषा वरिष्ठ प्रधान ॥

> सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुस्रो य पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः॥ ५॥

अधुना सत्यादीनि भिक्षो सम्यग्ज्ञानसहकारीणि साध-नानि विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि--सत्येन अनृतत्यागेन मृषावद्नत्यागेन लभ्य प्राप्तव्य । किंच, तपसा हीन्द्रियम-नएकामतया । 'मनसश्चेन्द्रियाणा च ह्यैकाग्र्य परम तप ' इति स्मरणात् । तद्धवनुकूलमात्मवर्शनाभिमुखीभावात्परम साधन तपो नेतरबान्द्रायणादि । एष आत्मा छभ्य इत्यत्-षङ्ग सर्वत्र । सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतासदर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुनासमाचारेण । नित्य सर्वदा, नित्य सत्येन नित्य तपसा निस सम्यग्ज्ञानेनेति सर्वत्र नित्यशब्दोऽन्तर्दीपिकान्यायेनातु-षक्तव्य । वक्ष्यति च 'न येषु जिह्यमनृत न माया च ' इति । कासावात्मा य एते साधनैर्छभ्य इत्युच्यते---अन्त शरीरेऽन्तर्भध्ये शरीरस्य पुण्डरीकाकाशे ज्योतिर्म-यो हि रुक्मवर्ण ग्रुभ्र शुद्धो यमात्मान पश्यन्ति उपल-भन्ते यतय यतनशीला सन्यासिन क्षीणदोषा श्रीणक्रो-धादिचित्तमला . स आत्मा नित्य सत्यादिसाधनै सन्यासि-भिर्छभ्यत इत्यर्थ । न कादाचित्के सत्यादि।भिर्छभ्यते । स-त्यादिसाधनस्तुत्यर्थोऽयमर्थवाद् ॥

> सत्यमेव जयते नामृत सत्येन पन्था विततो देवयानः।

#### येनाऋमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम् ॥ ६ ॥

सत्यमेव सत्यवानेव जयते जयति, नानृत नानृतवादीत्यर्थ । न हि सत्यानृतयो केवलयो पुरुषानाश्रितयो जय पराजयो वा सभवति । प्रसिद्ध लोके सत्यवादिनानृतवाद्यभिभूयते न विपर्यय , अत सिद्ध सत्यस्य बलवत्साधनत्वम् । किच, शास्त्रतोऽप्यवगम्यते सत्यस्य साधनातिशयत्वम् । कथम् १ सत्येन यथाभूतवाद्वयवस्थया पन्था देवयानार्य विततो विस्तीर्ण सातत्येन प्रवृत्त । येन पथा हि अक्रमन्ति आक्रमन्ते कथ्य दर्शनवन्त कुह्कमायाशाह्याह्कारदम्भानृतवर्जिता ह्याप्रकामा विगततृष्णा सर्वतो यत्र यस्मिन् , तत्परमार्थतत्त्व सत्यस्य उत्तमसाधनस्य सबन्धि साध्य परम प्रकृष्ट निधान पुरुषार्थक्रपेण निधीयत इति निधान वर्तते । तत्र च येन पथा आक्रमन्ति, स सत्येन वितत इति पूर्वेण सबन्ध ॥

बृहच तिह्वयमचिन्सक्प सूक्ष्माच तत्सुक्ष्मतर विभाति । दूरात्सुद्रे तिद्हान्तिके च पद्यत्स्विहैव निहित गुहायाम् ॥ ७ ॥ किं तिर्कथर्मक च तिद्त्युच्यते— बृहत् मह्ब तत् प्रकृत ब्रह्म सत्यादिसाधनेन सर्वतो व्याप्तत्वात्। दिव्य स्वयप्रभमनिन्द्रियगोचरम् अत एव न चिन्तयितु शक्यतेऽस्य रूपमिति अचिन्त्यरूपम् । स्रूक्ष्मादाकाशादे रिप तत्स्र्क्ष्मतरम् , निरित्तशय हि सौक्ष्म्यमस्य सर्वकारण-त्वात् , विभाति विविधमादित्यचन्द्राद्याकारेण भाति दीष्यते । किंच, दूरात् विष्रकृष्टादेशात्सुदूरे विष्रकृष्टतरे देशे वर्ततऽवि-दुषामत्यन्तागम्यत्वात्तद्वद्धः । इह देहे अन्तिके समीप च, विदुषामात्मत्वात् । सर्वान्तरत्वाश्वाकाशस्याप्यन्तरश्रुते । इह पश्यत्सु चेतनाविस्वत्येतत् , निहित स्थित दर्शनादिक्रियाव त्वेन योगिभिर्लक्ष्यमाणम् । कृष्णहाया बुद्धिलक्षणायाम् । तत्र हि निगृद्ध लक्ष्यते विद्वद्भि । तथाप्यविद्यया सवृत सन्न लक्ष्यते तत्रस्थमेवाविद्वद्भि ।।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
नान्येदेंवैस्तपसा कर्मणा वा।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमानः॥
पुनरप्यसाधारण तदुपल्लिधसाधनमुच्यते—यस्मात् न

चक्षचा गृह्यते केनचिद्प्यरूपत्वात् नापि गृह्यते वाचा अन-भिधेयत्वात न चान्येदेवे इतरेन्द्रिये । तपस सर्वप्राप्ति-साधनत्वेऽपि न तपसा गृह्यते । तथा वैदिकेनामिहोत्रादि-कर्मणा प्रसिद्धमहत्त्वेनापि न गृद्यते । किं पुनस्तस्य प्रहणे साधनमित्याह-ज्ञानप्रसादे । आत्मावबोधनसमर्थमपि स्वभा-वेन सर्वप्राणिना ज्ञान बाह्यविषयरागादिदोषकळाषितमप्रस-सन्नमञ्जूद्ध सन्नावबोधयति नित्यसनिहितमप्यात्मतत्त्व म-ळावनद्धमिवादर्शम्, विलुलितमिव सलिलम्। तचादेन्द्रि-यविषयससर्गजनितरागादिमङकाङुष्यापनयनादादशेसङिला दिवल्प्रसादित स्वन्छ शान्तमवतिष्ठते, तदा ज्ञानख प्रसाद स्यात् । तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व विशुद्धान्त करण योग्यो ब्रह्म द्रष्ट्र यस्मात्, तत तस्मात्तु तमात्मान पर्यते पद्यति उपलभते निष्कल सर्वावयवभेदवर्जित ध्यायमान सत्यादिसाधनवानुपसहतकरण एकाव्रेण मनसा ध्यायमान चिन्तयन् ॥

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पश्चधा सविवेदा। प्राणैदिचत्तं सर्वमोत प्रजानां यस्मिन्वद्युद्धे विभवत्येष आत्मा॥९॥ यमात्मानमेव पश्यित, एष अणु सूक्ष्म आत्मा चेतसा विशुद्धज्ञानेन केवलेन वेदितव्य । कासौ य्यस्मिन् शरीरे प्राण वायु पश्चधा प्राणापानादिभेदेन सिववेश सम्यक् प्रविष्ठ, तिस्मन्नेव शरीरे हृदये चेतसा क्षेय इत्यर्थ । कीहशेन चेतसा वेदितव्य इत्याह—प्राणे सहिन्द्रये चित्त सर्वमन्त - करण प्रजानाम आत व्याप्त येन क्षीरिमव कोहेन, काष्ट्रमिव चाप्तिना । सर्व हि प्रजानामन्त करण चतनावत्प्रसिद्ध लोके । यस्मिश्च चित्ते क्षेशादिमलवियुक्ते शुद्धे विभवति, एष उक्त आसा विशेषेण स्वेनात्मना विभवति आत्मान प्रकाशयती त्यर्थ ॥

य य लोक मनसा सविभाति विद्युद्धसत्त्व' कामयते याश्च कामान्। त त लोक जयते तांइच कामां-स्तस्मादात्मज्ञ ह्यचेयेब्र्तिकाम ॥१०॥

इति तृतीयमुण्डके प्रथम खण्ड ॥

य एवमुक्तलक्षण सर्वात्मानमात्मत्वेन प्रतिपन्नस्तस्य स-वात्मत्वादव सर्वावाप्तिलक्षण फलमाह—य य लोक पित्रा दिलक्षण मनसा सविभाति सकल्पयति महामन्यस्मै वा भ- वेतित, विशुद्धसत्त्व श्लीणक्केश आत्मविश्चिमेलान्त करण कामयते याश्च कामान् प्रार्थयते भोगान, त त लोक जयते प्राप्नोति ताश्च कामान्सकित्पतान्भोगान । तस्माद्विदुष स-त्यसकत्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञानेन विशुद्धान्त करण ह्यर्चयेत्पू-जयेत्पादप्रक्षालनशुश्रूषानमस्कारादिभि भूतिकाम विभूति-मिन्छु । तत पूजाई एवासौ ॥

इति तृतीयमुण्डके प्रथमखण्डभाष्यम् ॥



#### द्वितीय खण्ड ॥

स वेदैतत्परम ब्रह्म धाम
यत्र विश्व निहित भाति शुभ्रम्।
उपासते पुरुष ये स्वकामास्ते शुक्रमेतद्तिवर्तन्ति धीराः॥१॥

यस्मात् स वेद जानाति एतत् यथोक्तलक्षण बद्धा परम
प्रकृष्ट धाम सर्वकामाणामाश्रयमास्पदम्, यत्र यस्मिन्त्रद्याणि धान्नि विश्व समस्त जगत् निहितम् अपितम्, यत्र
स्वेन ज्योतिषा भाति ग्रुश्र ग्रुद्धम्, तमप्येवविधमात्मज्ञ पुरुष
ये हि अकामा विभूतितृष्णावर्जिता मुमुक्षव सन्त उपासते परमिव देवम्, ते ग्रुक नृषीज यदेतत्प्रसिद्ध शरीरोपादानकारणम् अतिवर्तन्ति अतिगच्छति धीरा बुद्धिमन्त,
न पुनर्योनिं प्रसर्पन्ति। 'न पुन क रितं करोति' इति
श्रुते । अतस्त पूजयेदित्सभिप्राय ।।

कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामिं काम

#### पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा ॥

मुम्रश्नो कामलाग एव प्रधान साधनिमलेतहर्शयति—
कामान य नष्टाटष्टेष्टविषयान् कामयते मन्यमान तहुणाश्चिन्तयान प्रार्थयते, स तै कामिभ कामैर्धर्माधर्मप्र
वृत्तिहेतुभिर्विषयेन्छारूपे सह जायते, तत्र तत्र, यत यत्र
विषयप्राप्तिनिमित्त कामा कर्ममु पुरुष नियोजयन्ति, तत्र
तत्र तषु तेषु विषयषु तैरेव कामैर्वेष्टितो जायते। यस्तु
परमार्थतत्त्विज्ञानात्पर्याप्तकाम आत्मकामत्वेन परि समनतत आप्ता कामा यस्य, तस्य पयाप्तकामस्य कृतात्मन
अविद्यालक्षणाद्परक्षपाद्पनीय स्वेन परेण कृत
आत्मा विद्यया यस्य, तस्य कृतात्मनस्तु इहैव तिष्ठलेव
श्वारोरे सर्वे धर्माधर्मप्रवृत्तिहेतव प्रविलीयन्ति प्रविलीयन्ते
विल्थमुप्यान्ति, नश्यन्तीत्पर्थ । कामा तज्जन्महेतुविनाशाम्न जायन्त इत्यमिप्राय ।।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन।

## यमेवैष षृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैष आत्मा विष्टुणुते तनू खाम्॥

यद्येव सर्वेळाभात्परम आत्मळाभ, तक्षाभाय प्रवचना द्य जपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्ते, इद्मुन्यते—य अयमात्मा व्याख्यात, यस्य लाभ पर पुरुषार्थ, नासौ वेद्शास्त्राध्ययनबाहुल्येन प्रवचनेन लभ्य । तथा न मेधया प्र थार्थधारणशक्त्या, न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणेनेत्यर्थ । केन तिह लभ्य इति, उच्यते—यमेव परमात्मानमेव एष विद्वान् वृणुते प्राप्तुमिच्छति, तेन वरणेन एष पर आत्मा लभ्य, नान्येन साधनान्तरेण, नित्यलब्धस्वभावत्वात् । कीदृशोऽसौ विदुष आत्मलाभ इति, उच्यते— तस्य एष आत्मा अविद्यासल्ला स्वा परा तन् स्वात्मतत्त्व स्वरूप विवृणुते प्रकाशयति, प्रकाश इव घटादिविद्याया सत्यामाविभवतीत्यर्थ । तस्माद्न्यत्यागेना-त्मप्रार्थनैव आत्मलाभसाधनमित्यर्थ ।।

#### नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्।

#### ण्तैकपायैर्यतते यस्तु विद्वा-स्तस्यैष आत्मा विद्याते ब्रह्म धाम ॥

आत्मप्रार्थनासहायभूतान्येतानि च साधनानि बळाप्रमा-द्तपासि लिङ्गयुक्तानि सन्याससहितानि । यस्मात् न अयमा-त्मा बल्हिनेन बल्प्प्रहीणेनात्मिनष्ठाजनितवीर्यहीनेन ल भ्य , नापि लौकिकपुत्रपश्चादिनिषयासङ्गनिमित्तात्प्रमादात् , तथा तपसा वापि अलिङ्गात् लिङ्गरहितात् । तपोऽत्र ज्ञा नम् , लिङ्ग सन्यास , सन्यासरहिताङ्ज्ञानाञ्च लभ्यत इत्यर्थ । एते उपायै बलाप्रमादसन्यासज्ञानै यतते तत्पर सन्प्रयतते यस्तु निद्वान्विवेकी आत्मिवित् , तस्य निदुष एष आत्मा विश्चते सप्रविश्चति ब्रह्म धाम ॥

> सप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृसाः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । ते सर्वग सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५॥

कथं ब्रह्म विशत इति, उच्यते—सप्राप्य समवगम्य एनम् आत्मानम् ऋषय दर्शनवन्त तेनैव ज्ञानेन तृप्ता , न बान होन तृप्तिसाधनेन शरीरोपचयकारणेन । क्रतात्मान परमात्मस्वरूपेणैव निष्पन्नात्मान सन्त । वीतरागा विगतरागादिदोषा । प्रशान्ता उपरतेन्द्रिया । ते एवभूता सर्वग
सर्वव्यापिनम् आकाशवत् सर्वत सर्वत्र प्राप्य, नोपाधिपरिचिछन्नेनैकदेशेन, किं तर्हि, तद्वह्मैवाह्यमात्मत्वेन प्रतिपद्य
धीरा अत्यन्तविवेकिन युक्तात्मानो नित्यसमाहितस्वभावा
सर्वमेव समस्त शरीरपातकाछेऽपि आविशन्ति भिन्नधटाकाशवद्विद्याकृतोपाधिपरिच्छेद जहति । एव ब्रह्मविदो ब्रह्म
धाम प्रविशन्ति ।।

#### वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाचतय शुद्धसत्त्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६॥

किंच, वेदान्तजनित विज्ञान वेदान्तविज्ञान तस्यार्थ पर आत्मा विज्ञेय, सोऽर्थ सुनिश्चितो येषा ते वेदान्तविज्ञानसु-निश्चितार्था । ते च सन्यासयोगात सर्वकर्मपरित्यागलक्षणयो-गात्केवलब्रह्मानिष्ठास्त्ररूपाद्योगात् यत्तय यत्तनशीला शुद्धस-च्वा शुद्ध सन्व येषा सन्यासयोगात्, ते शुद्धसन्वा । ते ब्र-

ह्मलोकेषु , ससारिणा ये मरणकालास्ते अपरान्तकाला , तान पेक्ष्य मुमुक्षूणा ससारावसाने देहपरित्यागकाल परान्तकाल तस्मिन परान्तकाले साधकाना बहुत्वाद्वसैव लोको ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकवदुश्यते प्राप्यते च। अतो बहुवचन ब्रह्मलोके िवति, ब्रह्मणीत्यर्थे । परामृता परम् अमृतम् अमरणधर्मक ब्रह्म आत्मभूत येषा ते परामृता जीवन्त एव ब्रह्मभूता , परा-मृता सन्त परिमुच्यन्ति परि समन्तात्प्रदीपनिर्वाणवद्भिन्न-घटाकाशवच निवृत्तिग्रुपयान्ति परिगुच्यन्ति परि सम न्तान्मुच्यन्ते सर्वे, न देशान्तर गन्तव्यमपेक्षन्ते । 'शकु नीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य वा । पद यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवता गति ' 'अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णव ' इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्, देशपरिन्छित्रा हि गति ससारविषयैव, परिन्छित्रसाधनसाध्यत्वात् । ब्रह्म तु समस्तत्वात्र देशपरि-च्छेदेन गन्तव्यम् । यदि हि देशपरिन्छन्न ब्रह्म स्यात, मू र्तद्रव्यवदाद्यन्तवद्न्याश्रित सावयवमनित्य कृतक च स्यात्। न त्वेवविध ब्रह्म भवितुमर्हति । अतस्तत्प्राप्तिश्च नैव देशप-रिच्छिन्ना भवितु युक्ता ॥

> गताः कलाः पश्चद्श प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।

#### कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ ७॥

अपि च. अविद्यादिससारबन्धापनयनमेव मोक्षमिच्छन्ति ब्रह्मविद, न तु कार्यभूतम्। किंच, मोक्षकाछे या देहार म्भिका कला प्राणाचा ता स्वा प्रतिष्ठा गता स्व स्व कारण गता भवन्तीत्यर्थ । प्रतिष्ठा इति द्विती याबहुवचनम् । पश्चद्श पश्चद्शसख्याका या अन्त्यप्रश्न-परिपठिता प्रसिद्धा, देवाश्च देहाश्रयाश्चश्चरादिकरणस्था सर्वे प्रतिदेवतास्वादिखादिषु गता भवन्तीखर्थ । यानि च मुमुक्षणा कृतानि कर्माण्यप्रवृत्तफळानि, प्रवृत्तफळानामुपभो-गेतैव श्रीणत्वात । विज्ञानमयश्चात्मा अविद्याकृतबुद्धया द्युपाधिमात्मत्वेन गत्वा जलादिषु सूर्योदिप्रतिविम्बवदिह प्रविष्टो देहभेदेषु कर्मणा तत्फलार्थत्वात्सह तेनैव विज्ञान-मयेनात्मना, अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्राय । त एते कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा उपाध्यपनये सति परे अन्यये अनन्तेऽक्षये ब्रह्मणि आकाशकल्पेऽजेऽजरेऽमृतेऽभयेऽपूर्वेऽन-परेऽनन्तरेऽबाह्येऽद्वये ज्ञिवे ज्ञान्ते सर्वे एकी भवन्ति अवि-शेषता गच्छन्ति एकत्वमापद्यन्ते जलाद्याधारापनय इव सू- र्यादिप्रतिबिम्बा सूर्ये, घटाद्यपनय इवाकाशे घटाद्या-काशा ॥

यथा नद्य खन्दमाना' समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्रिमुक्त
परात्पर पुरुषमुपैति दिच्यम् ॥ ८ ॥

किंच, यथा नद्य गङ्गाचा स्यन्दमाना गन्छन्स समुद्रे समुद्र प्राप्य अस्तम अदर्शनमिवशेषात्मभाव गन्छिन्त प्राप्नु-विन्ति नाम च रूप च नामरूपे विहास हित्वा, तथा अवि-साकृतनामरूपात् विमुक्त सन् विद्वान् परात् अक्षरात्पूर्वो कात् पर दिन्स पुरुष सथोक्तस्थाम उपैति उपगन्छिति ॥

स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद

ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मचित्कुले भवति। तरित शोक तरित पाप्मान

गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ ९ ॥

नतु श्रेयस्यनेके विद्या प्रसिद्धा , अत हैशानामन्यतम-नान्येन वा देवादिना च विद्यितो ब्रह्मविद्प्यन्या गतिं मृतो गच्छिति न ब्रह्मैव, न, विद्ययेव सर्वप्रतिबन्धस्थापनीतत्वात्। अविद्याप्रतिबन्धमात्रो हि मोक्षो नान्यप्रतिबन्ध, नियत्वा-दात्मभूतत्वाच। तस्मान् स य कश्चित् ह वै छोके तत् पर-म ब्रह्म वेद साक्षादहमेवास्मीति जानाति, स नान्या गितं गन्छित । देवैरिप तस्य ब्रह्मप्राप्ति प्रति विद्यो न शक्यते कर्तुम्, आत्मा ह्येषा स भवति । तस्माद्वह्म विद्वान् ब्रह्मैव भवति । किंच, न अस्य विदुष अब्रह्मवित् कुछे भवति, किंच, तरित शोकम् अनेकेष्टवैकल्यनिमित्त मानस सताप जीव ब्रेवातिकान्तो भवति । तरित पाप्मान धर्माधर्मारय गुहाय-निथभ्य हृदयाविद्याप्रनिथभ्य विमुक्त सन मृत भवती-त्युक्तमेव 'भिद्यते हृदयप्रनिथ 'इत्यादि ॥

तदेतहचाभ्युक्तम्—
कियावन्त' श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा
स्वय जुह्नत एकर्षि श्रद्धयन्त ।
तेषामेवैता ब्रह्मविद्या वदेत
किरोब्रत विधिवचैस्तु चीर्णम् ॥ १०॥

अथेदानीं ब्रह्मविद्यासप्रदानविध्युपप्रदर्शनेनोपसहार कि-यते—तदेतत् विद्यासप्रदानविधानम् ऋचा मन्त्रेण अभ्यु- क्तम् अभिप्रकाशितम् । कियावन्त यथोक्तकर्मानुष्ठानयुक्ता । श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा अपरस्मिन्ब्रह्मण्यभियुक्ता पर ब्रह्म वुभुत्सव स्वयम् एकिषम् एकिषनामानमि जुह्नते जुह्नति श्रद्धयन्त श्रद्धधाना सन्त ये, तेषामेव संस्कृतात्मना पात्र-भूतानाम् एता ब्रह्मविद्या वदेत ब्रूयात् शिरोव्रत शिरखप्ति धारणळक्षणम् । यथा आथर्वणाना वेदव्रत प्रसिद्धम् । येस्तु यैश्च तत् चीण विधिवत् यथाविधान तेषामेव वदेत ॥

## तदेतत्सत्यमृषिराद्गिराः पुरोवाच नैत-द्चीर्णव्रतोऽधीते । नम परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११ ॥

तदेतत् अक्षर पुरुष सत्यम् ऋषि अङ्गिरा नाम पुरा
पूर्व शौनकाय विधिवदुपसन्नाय पृष्टवते उवाच । तद्दन्योऽपि तथैव श्रेयोथिने मुमुश्चवे मोक्षार्थ विधिवदुपसन्नाय बूयादित्यर्थ । न एतत् प्रन्थरूपम् अचीर्णत्रत अचरितन्नतोऽपि अधीते न पठति , चीर्णत्रतस्य हि विद्या फलाय सस्क्रता भवतीति । समाप्ता ब्रह्मविद्या , सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्य
पारम्पर्यक्रमेण सप्ताप्ता, तेभ्यो नम परमऋषिभ्य । परम

त्रद्धा साक्षादृष्टवन्तो ये त्रद्धादयोऽवगतवन्तश्च, ते परमर्षय तेभ्यो भूयोऽपि नम । द्विवचनमत्यादरार्थ मुण्डकसमा-स्यर्थं च ॥

> इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द-भगवतपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ सुण्डकोपनिषद्राज्य सपूर्णम् ॥











# सगौडपादीयकारिका ॥ माण्डूक्योपनिषत् ॥

# श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन भाष्येण सहिता॥

प्रज्ञानांश्चप्रताने स्थिरचरनिकरच्यापिभिर्व्याप्य लोका सुक्तवा भोगानस्थिविष्ठान्पुनरिप धिषणोद्धासितान्कामज्यान् पीत्वा सर्वान्विशेषानस्विपिति मधुरसुद्धायया भोजयन्नो मायासक्यात्तरीय परमस्रतमज ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥ १॥

यो विश्वातमा विधिजविषयान्त्राह्य भोगान्स्थविष्ठा नपश्चाचान्त्वमतिविभवान्ज्योतिषा स्वेन सृक्ष्मान् । सर्वोनेतान्पुनरिप शनै स्वात्मिन स्थापयित्वा हित्वा सर्वाविशेषान्विगतगुणगण पात्वसौ नस्तुरीय ॥ २

#### आगमप्रकरणम् ॥



मित्येतदक्षरमिद सर्वे तस्योपव्याख्यानम् । वेदान्तार्थसारसमहभूतमिद प्रकरणचतुष्टयम् ओमित्येतदक्षरमित्यादि आरभ्यते। अत
एव न पृथक् सबन्धाभिधेयप्रयोज
नानि वक्तव्यानि । यान्येव तु वे

दान्ते सबन्धाभिधेयप्रयोजनानि, तान्येवेहापि भवितुमईन्ति , तथापि प्रकरणव्याचिर्यासुना सक्षेपता वक्तव्यानीति मन्य-त्ते व्याख्यातार । तत्र प्रयोजनवत्साधनाभिव्यश्वकत्वेना भिधेयसबद्ध शास्त्र पारम्पर्येण विशिष्टसबन्धाभिधेयप्रयो-जनवद्भवति । किं पुनस्तत्प्रयोजनमिति, उन्यते—रोगार्त स्येव रोगनिवृत्तौ खस्थता, तथा दु खात्मकस्यात्मनो द्वैतप्रपश्चोपशमे स्वस्थता, अद्वैतभाव प्रयोजनम् । द्वैतप्रप-श्वस्य चाविद्याकृतत्वाद्विद्यया तदुपशम स्यादिति ब्र-श्वविद्याप्रकाशनाय अस्यारम्भ क्रियते । 'यत्र हि हैतमिव भवति' 'यत्र वान्यदिव स्यात्तन्नान्योऽन्य- त्पश्चेदन्योऽन्यद्विजानीयात् ' यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत्तत्केन क विजानीयात् ' इत्यादिश्रुतिभ्योऽस्यार्थस्य सिद्धि । तत्र तावदोंकारनिर्णयाय प्रथम
प्रकरणमागमप्रधानमात्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायभूतम् । यस्य द्वैतप्रपञ्चस्योपशमे अद्वैतप्रतिपत्ति रज्ज्वामिव सर्पादिविकल्पोपशमे रज्जुतत्त्वप्रतिपत्ति , तस्य द्वैतस्य द्वेतुतो वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीय प्रकरणम् । तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्यप्रसक्रप्राप्तौ, युक्तितस्त्रथात्वप्रतिपादनाय तृतीय प्रकरणम् । अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिविपक्षभूतानि यानि वादान्तराण्यवैदिकानि सन्ति, तेषामन्योन्यविरोधित्वादतथार्थत्वेन तदुपपतिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् ।।

ओमित्येतदक्षरमिद् सर्व तस्योप-ज्याख्यान भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमों-कार एव । यचान्यश्रिकालातीत तद्प्यों-कार एव ॥ १॥

कथ पुनरोंकारिनर्णय आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्युपायत्व प्रतिप-द्यत इति, उच्यते—'ओमित्येतत्' 'एतदासम्बनम्' 'एतदे सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदोंकार । तस्मादिद्वानेतेनै

वायतनेनैकतरमन्वेति ' 'ओमिलात्मान युक्तीत ' 'ओमिति ब्रह्म ' 'ओकार एवेद सर्वम् ' इत्यादिश्रुतिभ्य । रज्ज्वादि-रिव सर्पादिविकल्पस्यास्पद्मद्वय आत्मा परमार्थत सन्प्रा-णादिविकल्पस्यास्पद् यथा, तथा सर्वोऽपि वाकप्रपश्च प्रा-णागात्मविकल्पविषय ओकार एव । स चात्मस्वरूप-मेव, तद्मिधायकत्वात् । ओकारविकारशब्दाभिधेयश्च सर्व प्राणादिरात्मविकल्प अभिधानव्यतिरेकेण नास्ति, 'वा-चारम्भण विकारो नामधेयम्' 'तद्स्येद् वाचा तन्त्या नामभिदीमभि सर्व सितम, सर्व हीद नामनि ' इत्यादिश्र-तिभ्य । अत आह--ओमित्येतदक्षरमिद् सर्वमिति । य-दिदम् अर्थजातमभिधेयभूतम्, तस्य अभिधानाव्यतिरेकात्, अभिधानभेद्स्य च ओकाराज्यतिरेकात् ओंकार एवेद् सर्वम् । पर च ब्रह्म अभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमवगम्यत इसोंकार एव । तस्य एतस्य परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्य ओमित्येतस्य उपन्याख्यानम् , ब्रह्मप्रतिपत्त्युपायत्वाद्वह्मसमीपतया विस्पष्ट प्रकथनमुपन्यारयानम् , प्रस्तुत वेदितन्यमिति वाक्यशेष । भूत भवत् भविष्यत् इति कालत्रयपरिच्छेद्य यत् , तद्पि ओकार एव, उक्तन्यायत । यत्र अन्यत् त्रिकालातीत कार्या धिगम्य कालापरिच्छेदामव्याकृतादि, तदिप ओंकार एव ॥

# सर्वे र ह्येतह्रसायमात्मा ब्रह्म सोऽय मात्मा चतुष्पात्॥२॥

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽपि अभिवानप्राधान्येन नि-र्देश कृत 'ओमिलेतदक्षरमिद सर्वम्' इलादि । अभि-धानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनर्भिधेयप्राधान्येन निर्देश अभिधानाभिधेययोरेकत्वप्रतिपत्त्यर्थ । इतर्था हि अभि-धानतन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरिति अभिधेयस्याभिधानत्व गौण-मित्याशङ्का स्यात्। एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयोजनमभिधाना-भिधेययो — एकेनैव प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयसाद्विलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । तथा च वक्ष्यति-- 'पादा मात्रा मात्राश्च पादा ' इति । तदाह-- सर्व ह्येतद्वह्येति । सर्व यदुक्तमोंकारमात्रमिति, तदेतत् ब्रह्म । तच ब्रह्म परोक्षा-भिहित प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दिशति--अयमात्मा ब्रह्मेति । अयम् इति चतुष्पास्वेन प्रविभज्यमान प्रत्यगात्मतयाभिनयेन निर्विश्वति अयमात्मेति । सोऽयमात्मा ओंकाराभिधेय परा-परत्वेन व्यवस्थित चतुष्पात् कार्षापणवत्, न गौरिव। त्रयाणा विश्वादीना पूर्वपूर्वप्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति-रिति करणसाधन पादशब्द , तुरीयस्य तु पद्यत इति कर्म-साधन पादशब्द ॥

### जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग ए-कोनविद्यातिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथ-मः पादः ॥ ३ ॥

कथ चतुष्पात्त्वभित्याह्—जागरितस्थान इति । जागरित स्थानमस्येति जागरितस्थान , बहि प्रज्ञ स्वात्मव्यतिरिक्ते वि-षये प्रज्ञा यस्त्र, स बहि प्रज्ञ , बहि विषयेव प्रज्ञा यस्याविद्याकृ-तावभासत इत्यर्थ । तथा सप्त अङ्गान्यस्य, 'तस्य इ वा एत-स्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्वेव सुतेजाश्रक्षुविश्वरूप प्राण पृ थग्वत्मीत्मा सदेहो बहुछो वस्तिरेव रिय पृथिव्येव पादौ ' इत्यिमहोत्राहुतिकल्पनाशेषत्वेनामिर्सुखत्वेनाहवनीय उक्त इत्ये व सप्ताङ्गानि यस्य, स सप्ताङ्ग । तथा एकोनविंशतिर्भुखान्य-स्य, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दश, वायवश्च प्राणाद्य पञ्च, मनो बुद्धिरहकारश्चित्तमिति, मुखानीव मुखानि तानि, उपलब्धिद्वाराणीत्यर्थ। स एवविशिष्टो वैश्वानर यथोक्तेर्द्वारे शब्दादीन्स्थूलान्त्रिषयान्भुङ्क इति स्थूलभुक्। विश्वेषा नराणामनेकथा सुखादिनयनाद्विश्वानर , यद्वा वि श्रश्रासौ नरश्रेति विश्वानर , विश्वानर एव वैश्वानर , सर्व-पिण्डात्मानन्यत्वात्, स प्रथम पाद् । एतत्पूर्वकत्वादु-त्तरपादाधिगमस्य प्राथम्यमस्य । कथम् 'अयमात्मा ब्रह्म'

इति प्रस्मात्मनोऽस्य चतुष्पास्वे प्रकृते द्युलोकादीना मूर्धा-यक्कत्वमिति <sup>३</sup> नैष दोष , सर्वस्य प्रपश्वस्य साधिदैवि-कस्य अनेनात्मना चतुष्पात्त्वस्य विवश्चितत्वात् । एव च सति सर्वप्रपञ्चोपशमे अद्वैतसिद्धि । सर्वभूतस्थश्च आत्मा एको दृष्ट स्यात्, सर्वभूतानि चात्मनि । 'यस्तु सर्वाणि भूतानि ' इत्यादिशुत्यर्थश्चैवसुपसहृत स्यात्, अन्यथा हि खदेहपरिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा साख्यादिभिरिव दृष्ट स्यात् , तथा च सति अद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्, सा-रयादिदर्शनेनाविशेषात् । इष्यते च सर्वोपनिषदा सर्वात्मै-क्यप्रतिपाद्कत्वम्, ततो युक्तमेवास्य आध्यात्मिकस्य पि-ण्डात्मनो सुस्रोकासङ्गत्वेन विराडात्मनाधिदैविकेनैकत्वमिस-भिप्रेत्य सप्ताङ्गत्ववचनम् । 'मूर्घा ते व्यपतिष्यत् ' इत्यादि-लिङ्गदर्शनाच । विराजैकत्वमुपलक्षणार्थ हिरण्यगर्भाव्याकु-तात्मनो । उक्त चैतन्मधुन्नाद्मणे— 'यश्चायमस्या पृथिन्या तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मम्' इत्यादि । सुषुप्ताव्याकृतयोस्त्वेकत्व सिद्धमेव, निर्विशेषत्वात् । एव च सत्येतत्सद्ध भविष्यति— सर्वद्वैतोपशमे चाद्वैतमिति ॥

खप्रस्थानोऽन्तःपञ्च सप्ताङ्ग एकोन-विंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो दिती-

#### य. पाद् ॥ ४॥

स्वप्त स्थानमस्य तैजसस्येति स्वप्नस्थान । जामत्प्रज्ञा अनेकसाधना बिर्विपयेवानभासमाना मन म्पन्दनमात्रा सती
तथाभूत सस्कार मनस्याधत्ते, तन्मन तथा सस्कृत
चित्रित इव पटो बाह्यसाधनानपेश्चमिवद्याकामकर्मभि प्रेर्यमाण जाम्रद्वदवभासते । तथा चोक्तम्— 'अस्य लोकम्य
सर्वावतो मात्रामपादाय 'इत्यादि । तथा 'परे देवे मनस्येकीभवति 'इति प्रस्तुत्य 'अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति 'इत्याथवेणे । इन्द्रियापेश्चया अन्त स्थत्वान्मनस
तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येति अत प्रज्ञ , विषय
स्त्र्याया गज्ञाया केवलप्रकाशस्करूपाया विषयित्वेन भवती
ति तैजस । विश्वस्त्र सविषयत्वेन प्रज्ञाया म्यूलाया भोज्य
त्वम् , इह पुन केवला वासनामाना प्रज्ञा भोज्येति प्रविविक्तो भोग इति । समानमन्यत् । द्वितीय पाद
तैजस ॥

यत्र सुसो न कचन काम कामयते न कचन स्वप्न पद्म्यति तत्सुषुप्तम् । सुसुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानघन एवानन्द्मन

### यो ह्यानन्दभुक्त्वेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीय पाद ॥ ५ ॥

दर्शनाद्शनवृत्त्यो स्वापस्य तुल्यत्वात्सुषुप्रमहणार्थे यत्र सुप्त इत्यादिविशेषणम् । अथवा, त्रिष्वपि स्थानेषु तत्त्वाप्र-तिबोधलक्षण स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्या सुषुप्त विभजते —यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा सुप्तो न कचन काम कामयते न कचन स्वप्न पश्यति । न हि सुषुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाप्रह-णलक्षण स्वप्नदर्शन कामो वा कश्चन विद्यते । तदेतत्सुषुप्त स्थानमस्येति सुषुप्रस्थान । स्थानद्वयप्रविभक्त मन स्पन्दित द्वैतजात तथा रूपापरित्यागेनाविवेकापन्न नैशतमोग्रस्तमिवाह सप्रपञ्चमेकीभूतमित्युन्यते । अत एव स्वप्नजायन्मन स्पन्द-नानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीव, सेयमवस्था अविवेकरूपत्वा त्पज्ञानघन उच्यते। यथा रात्रौ नैशेन तमसा अविभज्यमान सर्वे घनमिव, तद्वत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दान्न जात्यन्तर प्रज्ञानव्यतिरेकणास्तीत्यर्थ । मनसो विषयविषय्याकारस्पन्द नायासदु खाभावात् आन दुमय आनन्दप्राय , नानन्द एव, अनास्मिन्तकत्वात्। यथा छोके निरायास स्थित सुल्यानन्दभुगुच्यते । असन्तानायासरूपा हीय स्थितिरने-नात्मनानुभूयत इत्यान द्भुक् , ' एषोऽस्य परम आनन्द '

इति श्रुते । स्वप्नादिप्रतिबोध चेत प्रति द्वारीभूतत्वात् चेतोमुख , बोधछक्षण वा चेतो द्वार मुखमस्य स्वप्नाद्याग-मन प्रतीति चेतोमुख । भूतभविष्यज्ज्ञातृत्व सर्वविषय-ज्ञातृत्वमस्यैवेति प्राज्ञ । सुषुप्तोऽपि हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते । अथवा, प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैव असाधारण रूपमिति प्राज्ञ , इतरयोर्विशिष्टमिप विज्ञानमस्तीति । सोऽय प्राज्ञ स्तृतीय पाद ॥

# एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्या-म्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम्॥६॥

एष हि स्वरूपावस्थ सर्वेश्वर साधिदैविकस्य भेदजा तस्य सर्वस्य ईश्वर ईशिता, नैतस्माजात्यन्तरभूतोऽन्येषामि-व, 'प्राणवन्धन हि सोम्य मन ' इति श्रुते । अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेदावस्थो ज्ञातेति एष सर्वज्ञ । अत एव एष अन्तर्यामी, अन्तरनुप्रविश्य सर्वेषा भूताना यमयिता नि यन्ताप्येष एव । अत एव यथोक्त सभेद जगत्प्रस्थत इति एष योनि सर्वस्य । यत एवम्, प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवा प्ययौ हि भूतानामेष एव ॥

#### अत्रेते श्लोका भवन्ति—

बहि प्रज्ञो विश्वविश्वो ह्यन्त प्रज्ञस्तु तैजसः । घनपज्ञस्तथा पाज्ञ एक एव त्रिधा स्थित ॥ १ ॥

अत्र एतिस्मिन्यथोक्तेऽर्थे एते श्लोका भवन्ति—बिह प्रज्ञ इति । पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोऽहमिति स्मृत्या प्रतिसधा-नाच स्थानत्रयञ्यतिरिक्तत्वमेकत्व शुद्धत्वमसङ्गत्व च सि-द्धमित्यभिप्राय , महामत्स्यादिदृष्टान्तश्रुते ।।

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजस । आकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २॥

जागरितावस्थायामेव विश्वादीना श्रयाणामनुभवप्रदर्शनाथोंऽय श्लोक —दक्षिणाक्षीति । दक्षिणमध्येव मुखम्,
तस्मिन्प्राधान्येन द्रष्टा स्थूळाना विश्व अनुभूयते, 'इन्धो
इ वै नामेष योऽय दक्षिणेऽक्षन्पुरुष 'इति श्रुते । इन्धो
दीप्तिगुणो वैश्वानर आदियान्तर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषि
च द्रष्टेक । नन्वन्यो हिरण्यगर्भ, क्षेत्रज्ञो दक्षिणेऽक्षिण्य
क्णोर्नियन्ता द्रष्टा चान्यो देहस्वामी, न, स्वतो भेदानभ्युपगमात्, 'एको देव सर्वभूतेषु गृढ 'इति श्रुते, 'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' 'अविभक्त च भू-

तेषु विभक्तामिव च स्थितम् ' इति समृतेश्च, सर्वेषु करणेष्व विशेषेष्वपि दक्षिणाक्षिण्यपलिधपाटवद्र्शनात्तत्र विशेषेण निर्देशोऽस्य विश्वस्य । दक्षिणाक्षिगतो दृष्टा रूप निर्मालिताक्ष-स्तदेव स्मरन्मनस्यन्त खप्न इव तदेव वासनारूपाभिव्यक्त पश्यति । यथा तत्र तथा स्वप्ने , अत मनसि अन्तस्तु तैज सोऽपि विश्व एव । आकाश च हृदि स्मरणाख्यव्यापारोप रमे प्राज्ञ एकी भूतो घनप्रज्ञ एव भवति, मनोव्यापाराभा वात । दर्शनस्मरणे एव हि मन स्पन्दितम् , तदभावे हद्येवा-विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम् , 'प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्सवृद्धे ' इति श्रुत । तैजस हिरण्यगर्भ, मन स्थत्वात्, 'छिङ्ग भन ' 'मनोमयोऽय पुरुष ' इत्यादिश्रुतिभ्य । नतु, न्या कृत नाण सुषुप्ते, तदात्मकानि करणानि भवन्ति, कथम व्याकृतता <sup>१</sup> नैष दोष , अव्याकृतस्य देशकालविशेषाभावा-त । यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृततैव प्राणस्य , तथा पि पिण्डपरिन्छन्नविशेषाभिमाननिरोध प्राणे भवतीत्यव्या कृत एव प्राण सुषुप्ते परिच्छित्राभिमानवताम् । यथा प्राण लये परिच्छिन्नाभिमानिना प्राणोऽव्याकृत , तथा प्राणाभि मानिनोऽप्यविशेषापत्तावव्याकृतता समाना, प्रसवबीजात्म कत्व च । तदध्यक्षश्चैकोऽन्याकृतावस्य । परिच्छिन्नाभिमा

निनामध्यक्षाणा च तनैकत्विमिति पूर्वीक्त विशेषणमेकीभूत प्रज्ञानघन इत्याद्युपपन्नम् । तस्मिन्नेतास्मन्नुक्तहेतुसत्त्वाच । कथ प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य 2 'प्राणवन्धन हि सोम्य मन ' इति श्रुते । ननु, तत्र 'सदेव सोम्य' इति प्रकृत सद्ग्रह्म प्राणशब्दवाच्यम् , नैष दोष , बीजात्मकत्वाभ्युपरामात्सत । यद्यपि सद्भक्ष प्राणशब्दवान्य तत्र, तथापि जीवप्रसवबीजा त्मकत्वमपरित्यज्यैव प्राणशब्दत्व सत सच्छब्दवाच्यता च। यदि हि निर्वीजरूप विवक्षित ब्रह्माभविष्यत् , 'नेति नेति' यतो बाचो निवर्तन्ते ' अन्यदेव तद्विदिताद्थो अवि दिताद्धि ' इत्यवक्ष्यत्, 'न सत्तन्नासदुच्यते ' इति स्मृते । निर्वीजतयैव चेत् , सति प्रलीनाना सपन्नाना सुषुप्तिप्रलययो पुनकत्थानानुपपत्ति स्यात्, मुक्ताना च पुनकत्पत्तिप्रसङ्ग , बीजाभावाविशेषात् , ज्ञानदाह्यबीजाभाव च ज्ञानानर्थक्य-प्रसङ्ग , तस्मात्सर्वाजत्वाभ्युपगमेनैव सत प्राणत्वन्यप-देश , सर्वेश्रुतिषु च कारणत्वव्यपदेश । अत एव 'अक्ष रात्परत पर ' 'सबाह्याभ्यन्तरा ह्यज ' 'यतो वाचो निवर्तन्ते ' नेति नेति ' इत्यादिना बीजत्वापनयनेन व्यप देश । तामबीजावस्था तस्यैव प्राज्ञशब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसबन्धजाप्रदादिरहिता पारमार्थिकी पृथग्वस्यति ।

बीजावस्थापि 'न किंचिद्वेदिषम् ' इत्युत्थितस्य प्रत्ययद र्जानादेहेऽनुभूयत एवेति त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युन्यते ॥

विश्वो हि स्थूलग्रुड् नित्य तैजस पविविक्तग्रुक । आनन्दग्रुक्तथा प्राज्ञित्र्या भोग निबोधत ॥ ३ ॥ स्थूल तर्पयते विश्व पविविक्त तु तैजसम् । आनन्दश्च तथा प्राज्ञ त्रिधा तृप्तिं निबोधत ॥ ४ ॥

उक्तार्थीं हि स्रोकौ ॥

तिषु धामसु यद्घोज्य भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः। वेदैतदुभय यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥

त्रिषु धामसु जाप्रदादिषु स्यूलप्रविविक्तानन्दारय यद्भो-उयमेक त्रिधाभूतम्, यश्च विश्वतैजसप्राज्ञारयो भोक्तैक 'सोऽहम्' इत्येकत्वेन प्रतिसधानात द्रष्टृत्वाविशेषाच प्रकी-र्तित , या वेद एतदुभय भोज्यभोक्तृतया अनेकधा भिन्न म्, स भुजान न लिप्यते, भोज्यस्य सर्वस्यैकभोक्तृ भोज्यत्वात्। न हि यस्य यो विषय , स तेन हीयते वर्धते वा। न हाग्नि स्वविषय दम्ध्वा काष्टादि, तद्वत्।।

प्रभवः सर्वभावाना सतामिति विनिश्रयः। सर्व जनयति प्राणश्रेतोंशून्युरुष पृथक ॥ ६ ॥

सता विद्यमानाना स्वेन अविद्याकृतनामरूपमायास्वरू-वेण सर्वभावाना विश्वतैजसप्राज्ञभेदाना पभव उत्पत्ति । वक्ष्यति च- 'वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ' इति । यदि ह्यसतामेव जन्म स्यात् , ब्रह्मणोऽव्य वहार्यस्य प्रहणद्वाराभावादसस्वप्रसङ्ग । दृष्ट च रज्जसर्पा-रीनामविद्याकृतमायावीजोत्पन्नाना रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि निरास्पदा रज्जुसर्पमृगतृष्णिकादय कचिदुपछभ्यन्ते कनचित्। यथा रज्ज्वा प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प सन्नेवासीत्, एव सर्वभावानामुत्पत्ते प्राक्प्राणवीजात्म-नैव सत्त्वमिति। श्रुतिरिप वक्ति 'ब्रह्मैवेदम्' 'आत्मैवेदमय आसीत ' इति । अत सर्व जनयति प्राण चेतोशून अशव इव रवेश्चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतोरूपा जलार्कसमा प्राज्ञ-तैजसविश्वभेदेन देवमनुष्यतिर्यगादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना-श्रेतोशवो ये, तान् पुरुष पृथक् सृजति विषयभावविलक्ष-णानिप्रविस्फुलिङ्गवत्सलक्षणान् जलाकेवच जीवलक्षणास्ति-तरान्सर्वभावान् प्राणो बीजात्मा जनयति, 'यथोर्णनाभि ' 'यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा ' इत्यादिश्रुते ॥

विभूतिं पसव सन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तका । स्वममायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ॥ ७ ॥

परिश्व । ए ) 0367 प्रम्था , उ ।त शि संस्थान रा। । थ ।।।।णसी

विभूतिर्विस्तार ईश्वरस्य सृष्टिरिति मृष्टिचिन्तका मन्य-न्ते, न तु परमार्थीचन्तकाना सृष्टावादर इसर्थ , 'इन्द्रो मायाभि पुरुक्तप ईयते 'इति श्रुते । न हि मायाविन सूत्रमाकाशे नि क्षिप्य तेन सायुधमारुह्य चक्षुर्गोचरतामतीत्य युद्धेन खण्डशिञ्जन पतित पुनरुत्थित च पदयता तत्कृत मायादिसतत्त्वचिन्तायामादरो भवति । तथैवाय मायाविन सूत्रप्रसारणसम सुषुप्रस्वप्रादिविकास , तदारूढमायाविस मश्च तत्स्वप्राज्ञतैजसादि , सूत्रतदारूढाभ्यामन्य परमा-र्थमायावी । स एव भूमिष्ठो मायान्छन्न अदृ स्यमान एव स्थितो यथा, तथा तुरीयाख्य परमार्थतत्त्वम् । अतस्ति च-न्तायामेवाद्रो मुमुक्षूणामार्याणाम, न निष्प्रयोजनाया स-ष्टावादर इत्यत सृष्टिचिन्तकानामेवैते विकल्पा इत्याह-स्वप्नमायासरूपेति । स्वप्नसरूपा मायासरूपा चेति ॥

इच्छामात्र प्रभो सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिता । कालात्पसूर्ति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तका ॥८॥

इच्छामात्र प्रभो सत्यसकल्पत्वात् सृष्टि घटादीना सकल्पनामात्रम्, न सकल्पनातिरिक्तम् । कालादेव सृष्टि-रिति केचित ॥

भोगार्थ स्टष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे। देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ ९ ॥ इति।

भोगार्थम्, क्रीडार्थमिति च अन्ये सृष्टि मन्यन्ते। अनयो पक्षयोर्दूषण देवस्यैष स्वभावोऽयमिति देवस्य स्व भावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषा वा पक्षाणाम्— आप्तकामस्य का स्पृहेति। न हि रज्ज्वादीनामविद्यास्वभावव्यतिरेकेण सर्पा- द्याभासत्वे कारण शक्य वक्तुम्।

नान्त प्रज्ञ नवहि प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञ नप्रज्ञानघन नप्रज्ञ नाप्रज्ञम् । अदृश्यम-व्यवहार्यमग्राद्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदे-श्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपश्चोपश्चम शा-न्त शिवमदैत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

चतुर्थे पाद क्रमप्राप्तो वक्तव्य इत्याह—नान्त प्रश्नमित्या-दिना । सवशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वात्तस्य शब्दानिभधेय-त्वमिति विशेषप्रतिषेधेनैव तुरीय निर्दिदिश्वति । शून्यमेव तर्हि , तन्न , मिथ्याविकल्पस्य निर्निमित्तत्वानुपपत्ते , न

हि रजतसर्पपुरुषमृगतृष्णिकादिविकल्पा ग्रुक्तिकारज्जुस्था णूषरादिव्यतिरेकेण अवस्त्वास्पदा शक्या कल्पयितुम्। एव तर्हि प्राणादिसर्वविकल्पास्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्य-त्वमिति न प्रतिषेधै प्रत्याय्यत्वसुदकाधारादेरिव घटादे , न, प्राणादिविकल्पस्यावस्तुत्वाच्छुक्तिकादिष्वित्र रजतादे , न हि सद्सतो सबन्ध शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभाक्, अवस्तु-त्वात्, नापि प्रमाणान्तरविषयत्व स्वरूपेण गवादिवत्, आत्मनो निरुपाधिकत्वात्, गवादिवन्नापि जातिमत्त्वम्, अद्वितीयत्वेन सामान्यविशेषाभावात्, नापि क्रियावत्त्व पाचकादिवत्, अविकियत्वात्, नापि गुणवत्त्व नीलादिवत्, निर्गुणत्वात्, अतो नाभिधानेन निर्देशमहीति। शशिवषा णादिसमत्वान्निरर्थकत्व तर्हि, न, आत्मत्वावगमे तुरीयस्या नात्मतृष्णाव्यावृत्तिहेतुत्वात् शुक्तिकावगम इव रजततृष्णाया , न हि तुरीयस्यात्मत्वावगमे सति अविद्यातृष्णादिदोषाणा सभवोऽस्ति, न च तुरीयस्यात्मत्वानवगमे कारणमस्ति, सर्वो-पनिषदा ताद्श्येंनोपक्षयात्- 'तत्त्वमसि ' 'अयमात्मा ब्रह्म ' 'तत्सत्य स आत्मा' 'यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म' 'सवाह्याभ्यन्तरो ह्यज ' ' आत्मैवेद सर्वम ' इत्यादीनाम् । सोऽयमात्मा पर मार्थोपरमार्थेरूपश्चतुष्पादित्युक्त । तस्यापरमार्थरूपमविद्या

क्रत रज्जुसपीदिसमग्रुक्त पादत्तयलक्षण बीजाङ्करस्थानी-यम् । अधेदानीमबीजात्मक परमार्थस्वह्रप रज्जुस्थानीय सर्पादिस्थानीयोक्तस्थानत्रयनिराकरणेनाह- ना त प्रज्ञमि-त्यादिना । नन्वात्मनश्चतुष्पात्त्व प्रतिज्ञाय पादत्रयकथने-नैव चतुर्थस्यान्त प्रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे 'नान्त प्रज्ञम्' इत्यादिप्रतिषेघोऽनर्थक , न , सर्पादिविकरूपप्रतिषेधेनैव रज्जू-स्वरूपप्रतिपत्तिवत्त्र्यवस्थस्यैवात्मनस्तुरीयत्वेन प्रतिपिपाद-यिषितत्वात्, 'तत्त्वमसि ' इतिवत् । यदि हि त्र्यवस्थात्म-विलक्षण तुरीयमन्यत्, तत्प्रतिपत्तिद्वाराभावात् शास्त्रोपदे शानर्थक्य ग्रन्यतापत्तिर्वा । रज्जुरिव सर्पादिभिर्विकल्प्य-माना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एव अन्त प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा, तदा अन्त प्रज्ञादित्वप्रतिषेधविज्ञानप्रमाणसमकालमेव आत्मन्यनर्थप्रपञ्चनिवृत्तिलक्षण फल परिसमाप्तमिति तुरी-याधिगमे प्रमाणान्तर साधनान्तर वा न मृग्यम्, रज्जुस-र्पविवेकसमकाल इव रज्ज्वा सर्पनिवृत्तिफले सति रज्ज्व धिगमस्य । येषा पुनस्तमोपनयनव्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाण व्याप्रियते, तेषा छेद्यावयवसवन्धवियोगव्यतिरेकेण अन्यतरावयवेऽपि च्छिदिव्यीप्रियत इत्युक्त स्यात्। यदा पुनर्घटतमसोर्विवेककरणे प्रवृत्त प्रमाणमनुपादित्सिततमो

निवृत्तिफलावसान छिदिरिव च्छेद्यावयवसवन्धविवेककरण प्रवृत्ता तदवयवद्वैधीभावफलावसाना, तदा नान्तरीयक घट-विज्ञान न प्रमाणफलम्। न च तद्वद् यात्मन्यध्यारोपि-तान्त प्रज्ञत्वादिविवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमा-णस्य अनुपादित्सितान्त प्रज्ञत्वादिनिवृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारोपपत्ति , अन्त प्रज्ञत्वादिनिवृत्तिसमकालमेव प्रमातृ-त्वादिभेदनिवृत्ते । तथा च वस्यति— 'ज्ञाते हैत न विद्यते ' इति । ज्ञानस्य द्वैतिनवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा-न्तरानवस्थानात्, अवस्थाने वा अनवस्थाप्रसङ्गाद्वैतानि-वृत्ति , तस्मात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापारसमकालैव आ त्मन्यध्यारोपितान्त प्रज्ञत्वाद्यनर्थनिवृत्तिरिति सिद्धम् । ना-न्त प्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेध , नबहि प्रज्ञमिति विश्वप्रति-षेध , नोभयत प्रज्ञमिति जागरितस्वप्नयोरन्तरालावस्थाप्रति-षेध , नप्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रतिषेघ , बीजभा-वाविवेकस्वरूपत्वात्, नप्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयज्ञातृत्व-प्रतिषेध , नाप्रज्ञामित्यचैतन्यप्रतिषेध । कथ पुनरन्त प्र-ज्ञत्वादीनामात्मनि गम्यमानाना रज्ज्वादौ सर्पादिवत्प्रति षेधादसत्त्व गम्यत इति, उन्यते, ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपि इतरे-तरन्यभिचाराद्सत्यत्व रज्ज्वादाविव सर्पधारादिविकल्पभेद

वन्, सर्वत्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम् । सुषुप्ते व्यभि-चरतीति चेत्, न, सुषुप्तकानुभूयमानत्वात्, 'न हि विज्ञा तुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते ' इति श्रुते , अत एव अदृश्यम् । यस्माद्दरयम् , तस्माद्व्यवहार्यम् । अत्राह्य कर्मेन्द्रिये । अलक्षणम् अलिङ्गमित्येतत् , अननुमेयमित्यर्थ । अत एव अचिन्सम् । अत एव अव्यपदेश्य शब्दे । एकात्मप्रसय-सार जाप्रदादिस्थानेषु एक एवायमात्मा इत्यञ्यभिचारी य प्रत्यय , तेनानुसरणीयम्, अथवा, एक आत्मप्रत्यय सार प्रमाण यस्य तुरीयस्याधिगमे, तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम्, ' आसेत्येवोपासीत' इति श्रुते । अन्त प्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-प्रतिषेध कृत । प्रपञ्चोपशमामिति जाप्रदादिस्था नधर्मा-भाव उच्यते । अत एव ज्ञान्तम् अविक्रियम् , शिव यत अद्वैत भेदविकल्परहित चतुर्थ तुरीय मन्यन्ते, प्रतीयमान-पादत्रयरूपवैळक्षण्यात् । स आत्मा स विज्ञेय इति । प्रती-यमानसर्पदण्डभू निछद्रादिन्यतिरिक्ता यथा रज्जु , तथा 'त त्त्वमासि ' इत्यादिवाक्यार्थ आत्मा 'अदृष्टो द्रष्टा ' 'न हि द्रष्टुदृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते' इत्यादिभिरुक्तो य , स विज्ञेय इति भूतपूर्वगत्या । ज्ञाते द्वैताभाव ॥

अत्रैते श्लोका भवन्ति-

निष्टत्ते सर्वेदु खानामीशान मग्रुरव्यय । अद्वैत सर्वभावाना देवस्तुर्यो विग्रुः समृत ॥ १०॥

अत्रैते श्लोका भवन्ति । प्राज्ञतैजसाविश्वलक्षणाना सर्व-दु खाना निवृत्ते ईशान तुरीय आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य व्यारयान प्रभुरिति, दु खनिवृत्तिं प्रति प्रभुर्भवती-त्यर्थ , तद्विज्ञाननिमित्तत्वादु खनिवृत्ते । अव्यय न व्येति, स्वरूपान्न व्यभिचरित न न्यवत इत्येतत् । कुत र यस्मात् अद्वैत , सर्वभावानाम—सर्पादीना रज्जुरद्वया सत्या च , एव तुरीय , न हि दृष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो विद्यते र इति श्रुते — अतो रज्जुसर्पवन्मृषात्वात् । स एष देव द्योतनात् तुर्ये चतुर्थं विसु व्यापी समृत ॥

कार्यकारणबद्धी ताविष्येते विश्वतैजसी। पाज्ञः कारणबद्धस्तु द्वी तौ तुर्ये न सिप्यत ॥

विश्वादीनाः सामान्यविशेषभावो निरूप्यते तुययाथात्म्या वधारणार्थम्—कार्य क्रियत इति फलभाव , कारण करो तीति बीजभाव । तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्या बीजफलभान्वाभ्या तौ यथोक्तौ विश्वतैजसौ बद्धौ सगृहीतौ इष्येते । प्राज्ञस्तु बीजभावेनैव बद्ध । तत्त्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि बीज

प्राज्ञत्वे निमित्तम् । तत द्वौ तौ बीजफलभावौ तत्त्वाग्रहणा-न्यथाप्रहणे तुरीये न सिध्यत न विद्येते, न सभवत इत्यर्थ ।।

नात्मान न पर चैव न सत्य नापि चानृतम्। प्राज्ञः किंचन सवेत्ति तुर्य तत्सर्वदृक्सदा ॥ १२ ॥

कथ पुन कारणबद्धत्व प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्त्वाप्रह-णान्यथाप्रहणलक्षणी बन्धो न सिध्यत इति यसमात्—आ-त्मानम्, विलक्षणम्, अविद्याबीजप्रसूत वेद्य बाह्य द्वैतम्— प्राज्ञो न किंचन सवित्ति, यथा विश्वतैजसी, तत्रश्चासी तत्त्वा-प्रहणेन तमसा अन्यथाप्रहणबीजभूतेन बद्धो भवति। यसमा त् तुर्य तत्सर्वद्यक्सदा तुरीयादन्यस्याभावात् सर्वदा सदैव भवति, सर्व च तद्दृक्चेति सर्वदृक्, तस्मान्न तत्त्वाप्रहणलक्षण बीजम्। तत्र तत्प्रसूतस्यान्यथाप्रहणस्याप्यत एवाभाव। न हि सवितरि सदाप्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशनमन्यथाप्रका-शन वा सभवति, 'न हि द्रष्टुदृष्टेविपरिलोपो विद्यते दिति श्रुते। अथवा, जाप्रत्त्वप्रयो सर्वभूतावस्था सर्ववस्तुदृ गाभासस्तुरीय एवेति सर्वदृक्सदा, 'नान्यदृतोऽस्ति दृष्टृ' इत्यादिश्रते।।

द्वैतस्याग्रहण तुल्यसभयो प्राज्ञतुर्ययोः। बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते॥ १३॥

निमित्तान्तरप्राप्ताशङ्कानिवृत्त्यर्थोऽय श्लोक --कथ है-ताम्रहणस्य तुल्यत्व कारणबद्धत्व प्राज्ञस्यैव, न तुरीयस्येति प्राप्ता आशङ्का निवर्त्यते, यस्मात् बीजनिद्रायुत , तत्त्वाप्र-तिबोधो निद्रा, सैव च विशेषप्रतिबोधप्रसवस्य बीजम, सा बीजनिद्रा, तया युत प्राज्ञ । सदासर्वन्कस्वभावत्वात्त त्त्वाप्रतिबोधलक्षणा बीजिनद्रा तुर्ये न वित्यते, अतो न कारणबन्धस्तारेमन्नित्यभित्राय ॥

स्वमनिद्रायुतावाद्यौ पाज्ञस्त्यस्वमनिद्रया । न निद्रा नैव च स्वम तुर्ये पश्यान्त निश्चिता ॥

स्वप्न अन्यथाप्रहण सर्प इव रज्ज्वाम् , निद्रोक्ता तत्त्वा प्रतिबाधलक्षण तम इति , ताभ्या स्वप्ननिद्राभ्या यतौ विश्व-तैजसौ , अतस्तो कार्यकारणबद्धावित्युक्तौ । प्राज्ञस्तु स्वप्न-वर्जितया केवलयेव निद्रया युत इति कारणबद्ध इत्युक्तम्। नोभय परयन्ति तुरीय निश्चिता ब्रह्मविद इत्यथ , विरु-द्धत्वात्सवितरीव तम । अतो न कार्यकारणबद्ध इत्यक्त स्त्ररीय ॥

अन्यथा गृह्णतः स्वमो निद्रा तत्त्वमजानतः। विपर्यासे तयो अशिणे तुरीय पदम मन्ते ॥ १५ ॥ कदा तुरीये निश्चितो भवतीत्युन्यते— स्वप्नजागरि-तयो अन्यथा रज्ज्वा सर्पवत् गृह्णत तत्त्व स्वप्नो भवति, निद्रा तत्त्वमजानत तिसृष्ववस्थासु तुल्या। स्वप्ननिद्रयो-स्तुल्यत्वाद्विश्वतैजसयोरेकराशित्वम्। अ यथाप्रहणप्राधान्याच गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यास स्वप्न। तृतीये तु स्थाने तत्त्वाप्रहणलक्षणा निद्रैव केवला विपर्यास। अत तयो कार्यकारणस्थानयो अन्यथाप्रहणतत्त्वाप्रहणलक्षणिव पर्यासे कार्यकारणबन्धक्प परमार्थतत्त्वप्रतिबोधत श्लीणे तुरीय पदमञ्जुते, तदा उभयलक्षण बन्धन तत्रापञ्चस्तु रीये निश्चितो भवतीत्यर्थ।।

अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते । अजमानिद्रमस्वप्नमद्दैन बुभ्यते तदा ॥ १६ ॥

योऽय ससारी जीव, स उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबो धरूपेण बीजात्मना, अन्यथाप्रहणलक्षणेन चानादिकालप्रवृ त्तेन मायालक्षणेन खापेन, ममाय पिता पुत्रोऽय् नप्ता क्षेत्र गृह पश्चव, अहमेषा स्वामी सुखी दु खी क्षयितोऽहमनेन वर्धितश्चानेन इत्येवप्रकारान्स्वप्रान् स्थानद्वयेऽपि पश्य नसुप्त, यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा 'नास्येव त्व हेतुफलात्मक, किंतु तत्त्वमसि' इति प्रति- बोध्यमान , तदैव प्रतिबुध्यते । कथम् वास्मिन्बाह्यमाभ्य-न्तर वा जन्मादिभावविकारोऽस्ति, अत अजम् 'सबाह्या-भ्यन्तरो ह्यज ' इति अते , सर्वभावविकारवर्जितमित्यर्थ । यस्माज्जन्मादिकारणभूतम् , नास्मिन्नविद्यातमोबीज निद्रा विद्यत इति अनिद्रम् , अनिद्र हि तत्तुरीयम् , अत एव अस्वप्नम् , तन्निमित्तत्वादन्यथाम्रहणस्य । यस्माञ्च अनि-द्रमस्वप्नम् , तस्मादजम् अद्वैत तुरीयमात्मान बुध्यते तदा ॥

मपश्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संज्ञयः। मायामात्रमिद द्वैतमद्वैत परमार्थत ॥ १७ ॥

प्रपश्चनिष्ट्त्या चेत्प्रतिबुध्यते, अनिष्ट्ते प्रपश्चे कथ मद्वैतमिति, उन्यते । सत्यमेव स्थात्प्रपश्चो यदि विद्येत , रज्ज्वा सर्प इव कल्पितत्वाम तु स विद्यते । विद्यमान-श्चेत् निवर्तेत, न सशय । न हि रज्ज्वा भ्रान्तिबुद्ध्या क-ल्पित सर्पो विद्यमान सन्विवकतो निवृत्त , न च माया मायाविना प्रयुक्ता तद्दर्शिना चक्षुर्वन्धापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता, तथेद प्रपश्चाख्य मायामात्र द्वैतम् , रज्जु-वन्मायाविवच अद्वैत परमार्थत , तस्माम कश्चित्प्रपश्च प्रवृत्तो निवृत्तो वास्तीत्यभिप्राय ॥

#### विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्। उपदेशादय वादो ज्ञाते द्वैत न विद्यते॥ १८॥

नतु शास्ता आस्त्र शिष्य इत्यय विकल्प कथ निवृत्त इति, उच्यते— विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित्कल्पित स्थान् । यथा अय प्रपश्चा मायारज्जुसर्पवत् , तथा अय शिष्यादिभेदविकल्पोऽपि प्राक्प्रतिवाधादेवोपदेशनिमित्त , अत उपदेशाद्य वाद —शिष्य शास्ता शास्त्रमिति । उपदश कार्ये तु झाने निर्वृत्ते झाते परमार्थतत्त्वे, द्वैत न विद्यते ॥

# सोऽयमात्माध्यक्षरमोकारोऽधिमात्रं पादा माला मात्राश्च पादा अकार उका-रो मकार इति ॥ ८ ॥

अभिधेयप्राधान्येन ओकारश्चतुष्पादात्मति व्याख्यातो य , सोऽयम आत्मा अध्यक्षरम् अक्षरमधिकृत्य अभिधानप्राधान्येन वर्ण्यमानोऽध्यक्षरम् । किं पुनस्तदक्षरमित्याह—
ओंकार । सोऽयमोंकार पादश प्रविभज्यमान , अधिमात्र
मात्रामधिकृत्य वर्तत इत्यधिमात्रम् । कथम् श्रातमनो ये
पादा , ते ओंकारस्य मात्रा । कास्ता श्राक्षार उकारो
मकार इति ॥

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकार प्रथ-मा मात्राप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्तोति ह वै सर्वा-न्कामानादिश्च भवति य एव वेद ॥ ९ ॥

तत्र विशेषनियम कियते—जागरितस्थान वैश्वानर
य, स ओकारख अकार प्रथमा मात्रा। केन सामान्येन
त्याह—आप्ते, आप्तिर्धाप्ति, अकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता,
'अकारो वै सर्वा वाक्' इति श्रुते । तथा वैश्वानरेण ज
गत्, 'तस्य ह वा एतस्यात्मना वैश्वानरम्य मूर्धैव सुतजा '
इत्यादिश्रुत । आभधानाभिधययोगकत्व चावाणाम । आर्टिरम्य विद्यत इत्यादिमन्, यथैन आदिमदकारार्यमक्षगम्,
तथा वैश्वानर , तस्माद्वा मामान्यादकारत्व नैश्वानरम्य ।
तदेकत्वविद फलमाह—आप्नोति ह वै सर्वा कामान्, आदि
प्रथमश्च भवति महताम्, य एव वेद, यथोक्तमेकत्व वेदेत्यर्थ ॥

स्वप्रस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञा-नसतित समानश्चभवति नास्याब्रह्मवि-त्कुले भवति य एव वेद॥१०॥ स्वप्रस्थान तैजस य, स ओकारस्य उकार द्वितीया मात्रा । केन मामान्येनेत्याह— उत्कर्षात, अकारादुत्कृष्ट इव ब्रुकार तथा तैजसो निश्वान् । उभयत्वाद्वा, अकार-मकारयोर्मध्यस्य उकार तथा विश्वप्राज्ञयोमध्ये तैजस, अत उभयभाक्त्वसामान्यात् । विद्वत्फलमुन्यते— उत्क षति ह वै ज्ञानसत्तिं विज्ञानसत्तिं वर्धयतीत्यर्थ, समान तुल्यश्च, मिलपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्रद्वेष्यो भवति, अ ब्रह्मविच अस्य कुले न भवति, य एव वेद ॥

# सुषुप्तस्थान' आज्ञो मकारस्तृतीया मा-त्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इद् सर्वमपीतिश्च भवति य एव वेद् ॥ ११ ॥

सुषुप्रस्थान प्राज्ञ य, स ओकारस्य मकार तृतीया मात्रा। केन सामान्येनेत्याह— सामान्यमिद्मत्र—मिते, मितिर्मानम्, मीयेते इव हि विश्वतैजसौ प्राज्ञेन प्रलयोत्य-त्यो प्रवेशनिर्गमाभ्या प्रश्लेनेव यवा, तथा ओकारसमा प्रौ पुन प्रयागे च प्रविदय निगच्छत इव अकारोकारौ म-कार। अपीतेर्वा, अपीतिरायय एकी भाव, ओकारो चारणे हि अन्त्येऽक्षरे एकी भूताविव अकारोकारौ, तथा वि श्वतैजसौ सुषुप्तकाले प्राज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्व प्राज्ञम कारयो । विद्वत्फलमाह—मिनोति ह वै इद सर्वम् , जम द्याथात्म्य जानातीत्यर्थे , अपीतिश्च जगत्कारणात्मा च भव तीत्यथ । अत्रावान्तरफलत्रचन प्रधानसाधनस्तुत्यर्थम् ॥

अत्रैते श्लोका भवन्ति—

विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम् । मात्रासमतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १९ ॥

अत्र एते स्माका भवन्ति । विश्वस्य अत्वम् अकारमा त्रत्व यदा विवक्ष्यते तटा आदित्वसामान्यम् उक्तन्यायेन उत्कटम् उद्भृत दृश्यत इत्यर्थ । अत्विविवक्षायामित्यस्य व्यारयानम्—मात्रासप्रतिपत्तौ इति । विश्वस्य अकारमात्र त्व यदा सप्रतिपद्यते इत्यर्थ । आप्तिसमान्यमेव च, उत्कर्मस्यनुवर्तते, च-शब्दात् ॥

तेजसस्योत्विवज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् । मात्रासमतिपत्तौ स्यादुभयत्व तथाविधम् ॥ २० ॥

तैजसस्य उत्विज्ञाने उकारत्विवक्षायाम् उत्कर्षो ह-इयते स्फुट स्पष्टमित्यर्थ । उभयत्व च स्फुटमेवेति । पूर्व-वत्सर्वम् ॥ यकारभावे पाझस्य मानसामान्यमुत्कटम् ।
मात्रासप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥
मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलयाचुत्कृष्टे सामान्ये इत्यथ ॥
त्रिषु धामसु यस्तुल्य सामान्य वेत्ति निश्चित ।
स पूज्य सर्वभूतानां वन्यश्चैव महामुनि ॥ २२ ॥

यथोक्तस्थानत्रये य तुल्यमुक्त सामान्य वेक्ति, एवमेवैत-दिति निश्चित मन स पूज्य वन्द्यश्च ब्रह्मवित् छोके भवति ॥

अकारो नयते विश्वप्रकारश्चापि तैजसम् ।

मकारश्च पुन प्राज्ञ नामात्रे विद्यते गति ॥ २३ ॥

इति ।

यथोक्तै सामान्यै आत्मपादाना मासाभि सह एक-त्व कृत्वा यथोक्तोंकार प्रतिपद्मते यो ध्यायी, तम् अकार नयते विश्व प्रापयति । अकारास्त्रम्बनमोंकार विद्वान्वै-श्वानरो भनतीत्यर्थ । तथा उकार तैजसम्, मकारश्चापि पुन प्राज्ञम्, च शब्दान्नयत इत्यनुवर्तते । क्षणि तु मकारे बीजभावश्वयात् अमात्रे ओंकारे गति न विद्यते कचिदि-त्यर्थ ॥

# अमात्रश्चतुर्थोऽच्यवहार्य प्रपश्चोपदा-म शिवोऽद्वेत एवमोकार आत्मैव सवि-श्रात्यात्मनात्मान य एव वेद् ॥ १२ ॥

#### इति माण्ड्रक्योपनिषत्समाप्ता ॥

अमात्र मात्रा यस्य न सन्ति, स अमात्र ओंकार चतु-थ तुरीय आत्मैव केवल अभिघानाभिघेयरूपयोर्वाङ्मन-सयो क्षीणत्वात् अन्यवहार्य , प्रपश्चोपराम शिव अद्वैत सवृत्त एव यथोक्तविज्ञानवता प्रयुक्त ओकारस्त्रिमात्रस्त्रिपाद आत्मैव, सविशति आसना स्वेनैव स्व पारमार्थिकमात्मा नम्, य एव वेद्, परमार्थदर्शनात् ब्रह्मवित् तृतीय बीज-भाव दम्ध्वा आत्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते, तुरी-यस्याबीजत्वात् । न हि ग्ङ्जुसर्पयोर्विवेके ग्ज्ज्वा प्रविष्ट सर्प बुद्धिसस्कारात्पुन पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्थाम्यति । म न्दमध्यमधिया तु प्रतिपन्नसाधकभावाना सन्मार्गगामिना सन्यासिना मात्राणा पादाना च क्लप्तसामान्यविदा यथाव-दुपास्यमान ओंकारो ब्रह्मप्रतिपत्तये आलम्बनीभवति । तथा च वक्ष्यति— 'आश्रमास्त्रिविधा ' इत्यादि ॥

अत्रैते स्रोका भवित-

ओंकार पादशो विद्यात्पादा मात्रा न सशय । ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदिप चिन्तयेत् ॥२४॥ पूर्ववदत्रैते ऋोका भवन्ति । यथोक्तै सामान्यै पादा एव मात्रा , मालाश्च पादा , तस्मात् ओंकार पादश विद्यात् इत्थर्थ । एवमोकारे ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थ वा न

युङ्जीत प्रणवे चेत प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भय विद्यते कचित्॥ २५॥

किंचिदपि प्रयोजन चिन्तयेत् , कृतार्थत्वादित्यर्थ ॥

युक्तीत समादध्यात् यथाव्याख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेत मन , यस्मात्प्रणव ब्रह्म निर्भयम्, न हि तत्र सदा-युक्तस्य भय विद्यते कचित्, 'विद्वान्न विभेति कुतश्चन' इति श्रुते ॥

प्रणवो ह्यपर ब्रह्म प्रणवश्च पर स्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६ ॥

परापरे ब्रह्मणी प्रणव , परमाथत क्षीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा ब्रह्म इति , न पूर्व कारणमस्य विद्यत इत्यपूर्व , नास्य अन्तर भिन्नजातीय किंचिद्विद्यत इति अनन्तर , तथा बाह्यमन्यत न विद्यत इस्रवाह्य , अपर कार्यमस्य न विद्यत इस्रनपर , सवाह्याभ्यन्तरो ह्यज सैन्धवधनवत्प्रज्ञानधन इस्रर्थ ॥

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मभ्यमन्तस्तथैव च । एव हि प्रणव ज्ञात्वा व्यश्चते तदनन्तरम् ॥ २७ ॥

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिप्रख्या सर्वस्य प्रणव एव । मायाहस्तिरज्जुसर्पमृगतृष्णिकास्वप्नादिवदुत्पद्यमानस्य वियदा-दिप्रपश्चस्य यथा मायाव्याद्य , एव हि प्रणवमात्मान माया-व्यादिस्थानीय ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्मभाव व्यक्तुत इत्यथ ॥

प्रणव हीक्वर विद्यात्सर्वस्य हृदये स्थितम् । सर्वव्यापिनमोकारं मत्वा धीरो न कोचिति ॥ २८ ॥

सर्वस्य प्राणिजातस्य स्मृतिप्रत्ययास्पदे इदये स्थितमीश्वर प्रणव विद्यात् सर्वव्यापिन व्योमवन ओकारमात्मानमससा-रिण धीर धीमान्बुद्धिमान् आसतत्त्व मत्वा झात्वा न शोचिति, शोक्कनिमित्तानुपपत्ते , 'तरित शोकमात्मवित' इत्यादिश्रु तिभ्य ॥ अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपश्चम श्चिव । ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ २९ ॥

अमात्र तुरीय ओकार, मीयते अनयेति मात्रा परि चिछत्ति, सा अनन्ता यस्य स अनन्तमात्र नैतावत्त्व-मस्य परिच्छेत्तु शक्यत इत्यर्थ। सर्वद्वैतोपशमत्वादेव शिव। ओकारो यथाच्यारयातो विदितो येन, स एव परमार्थतत्त्वस्य मननान्मुनि, नेतरो जन शास्त्रविद्पीत्यर्थ।।

इति प्रथममागमप्रकरण सपूर्णम् ॥



#### वैतथ्यप्रकरणम्॥

वैतथ्य सर्वभावाना स्वम आहुर्मनीषिण । अन्त स्थानाचु भावाना सहतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥

ज्ञाते द्वैत न विद्यते 'इत्युक्तम् 'एकमेवाद्वितीयम् इत्यादिश्रुतिभ्य । आगममात्र तत् । तत्र उपपत्त्यापि द्वैतस्य वैतश्य शक्यतेऽवधारयितुमिति द्वितीय प्रकरणमारभ्यते-वैतश्यभित्यादिना । वितथस्य भावा वैतश्यम् , असत्यत्व मित्यर्थ । कस्य र सर्वषा बाह्याध्यात्मिकाना भावाना पदा र्थाना स्वप्ने उपलभ्यमानानाम् , आहु कथयन्ति मनीषिण प्रमाणकुश्ला । वैतथ्ये हेतुमाह- अन्त स्थानात , अन्त शरीरस्य मध्ये स्थान येषाम, तत्र हि भावा उपलभ्यन्ते पर्वतहस्त्याद्य, न बहि शरीरात, तस्मात् ते वितथा भवितुमहेन्ति । ननु अपवरकाद्यन्तरुपलभ्यमानैर्घटादिभि-रनैकान्तिको हेतुरित्याशङ्कवाह-- सवृतत्वेन हतुनेति । अ-न्त सवृतस्थानादित्यर्थ । न ह्यन्त सवृते देहान्तर्नाडीपु पर्वतहस्त्यादीना समवोऽस्ति, न हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥

#### अदीर्घसाच कालस्य गत्वा देहान पश्यति । प्रतिचुद्धश्र वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ ॥

स्वय्नदृश्याना भावानामन्त सवृतस्थानिमसेतद्सिद्धम्, यस्मात्प्राच्येषु स्रुप्त उद्क्षु स्वय्नापश्यित्तव दृश्यत इस्येत-द्रशङ्ख्याह्— न देहाद्वहिर्देशान्तर गत्वा स्वय्नान्पश्यित, यस्मात्सुप्तमात्र एव देहदेशाद्योजनशतान्तरिते मासमा त्रप्राप्ये देशे स्वय्नान्पश्यित्तव दृश्यते, न च तद्देशप्राप्ते रागमनस्य च दीर्घ कालोऽस्ति, अत अदीर्घत्वाच कालस्य न स्वप्रदृश्यान्तर गच्छति । किंच, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व स्वय्नदृश्यान्तर गच्छति । किंच, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व स्वय्नदृश्यान्तर गच्छति । विद्यते । यदि च स्वप्न देशात्तर गच्छत्, यस्मिदेशे स्वय्नान्पश्येन्, तत्रैव प्रतिबुध्येत । न चैतदित्त । रात्रौ सुष्त अहनीव भावान्पश्यित, बहुभि सगतो भवति, यश्च सगत स तर्गृद्धेत, न च गृद्धत, गृहीतश्चेत्त्वामद्य तक्षोपल्यव्यवन्तो वयभिति ब्रूयु, न चैत-दित्त । तस्मान्न देशान्तर गच्छति स्वप्ने ॥

अभावश्च रथादीना श्रूयते न्यायपूर्वकम् । वैतर्थ्य तेन वै प्राप्त स्वम आहु प्रकाशितम् ॥ ३ ॥ इतश्च स्वप्नदृश्या भावा वितथा , यह क्षभावश्च रथादीना स्वप्नदृश्याना श्रूयते, न्यायपूर्वक युक्तित श्रुतौ 'न तत्र रथा ' इत्यत्र । तेन अन्त स्थानसवृतत्वादि हेतुना प्राप्त वैताय तद्नुवादिन्या श्रुत्या म्वप्ने स्वयज्योति-ष्ट्रप्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहु ब्रह्मविद ॥

अन्त स्थानाचु भेदाना तस्माज्जागरिने स्मृतम् । यथा तत्र तथा स्वमे सदृतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥

जात्रदृश्याना भावाना वैतभ्यमिति प्रतिज्ञा । दृश्यत्वा-दिति हेतु । स्वप्नदृश्यभाववदिति दृष्टान्त । यथा तत्र खप्ने न्इयाना भावाना वैतश्यम्, तथा जागरितेऽपि हइय-त्वमविशिष्टमिति हेतूपनय । तस्माज्ञागरितेऽपि वैतश्य स्मृतमिति निगमनम् । अन्त स्थानात्सवृतत्वेन च स्वप्र-न्द्रयाना भावाना जाम्रहृद्येभ्यो भेद् । दृद्यत्वमसत्यत्व चाविशिष्टम्भयत्र ॥

म्बमजागरिते स्थाने होकमाहुर्मनीषिण । भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५ ॥

प्रसिद्धेनैव भेदाना बाह्यत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्न-जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवेकिन इति पूर्वप्रमाणसिद्ध-स्यैव फलम् ॥

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। वितथै सद्दशा सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः॥६॥

इतश्च वैतश्य जामहृदयाना भेदानाम् आद्यन्तयोरभावात् , यदादावन्ते च नास्ति वस्तु मृगतृष्णिकादि, तन्मध्येऽपि ना-स्तीति निश्चित लोके, तथेमे जामहृदया भेदा आद्यन्त-योरभावात् वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभि सदृश्वताद्वितथा एव, तथापि अवितथा इव लक्षिता मृहैरनात्मविद्वि ॥

सप्रयोजनता तेषां स्वमे विप्रतिपद्यते । तस्मदाद्यन्तवस्वेन मिथ्यैव खळु ते स्मृता ॥ ७॥

स्वप्रदृश्यवज्ञागरितहरयानामण्यसत्त्वमिति यदुक्तम्, त द्युक्तम्, यस्माज्ञाप्रदृश्या अन्नपानवाहनादय क्षुत्पिपासा दिनिवृत्ति कुर्वन्तो गमनागमनादि कार्य च सप्रयोजना दृष्टा । न तु स्वप्नदृश्याना तदिस्त । तस्मात्त्वप्रदृश्यव ज्ञाप्रदृश्यानामसत्त्व मनोरथमात्रमिति । तन्न । कस्मात् १ यस्माद्या सप्रयोजनता दृष्टा अन्नपानादीनाम्, सा स्वप्ने विप्रतिपद्यते । जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो विनि वर्तिततृद् सुप्तमात्र एव क्षुत्पिपासाद्यार्तमहोरात्नोपोषितमभु क्वन्तमासान मन्यते, यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा च अ नुप्तोत्थित तथा। तस्माजामदुरयाना स्वप्ने विप्रतिपत्ति हुष्टा । अतो मन्यामहे तेपामायमस्व म्बप्रहृद्यवद्नाश क्रुनीयमिति । तस्मादाग्रन्तवस्वमुभयत्र समानमिति मि-भ्यैव खळ ते स्मृता ॥

अपूर्व स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम् 🛔 तानय प्रेक्षते गत्वा यथेवेह सुशिक्षित' ॥ ८ ॥

खप्रजामद्भेदयो समत्वाजामद्भेदानामसत्त्वमिति यदु क्तम् , तदसन् । कम्मान् १ हप्टान्तस्यासिद्धत्वात् । कथम् १ न हि जाप्रहर्या ये, ते भना स्थप्न हर्यन्त । किं तर्हि र अपर्व म्वप्ने पश्यति चतुत्रन गजमारूढाऽष्ट्रभुजमात्मानम् । अन्यद्रयेवप्रकारमपूर्व पश्यति म्वप्ने । तन्नान्येनामता सममिति सदेव । अता न्ष्टान्तोऽमिद्ध । तस्मात्स्वान वजागरितस्यासत्त्वमित्ययुक्तम् । तन्न । स्वप्ने दृष्टमपूर्व यन्मन्यसे, न तत्स्वत सिद्धम् । कि तर्हि अपूर्व स्थानिधर्मो हि, स्थानिनो द्रष्टुरेव हि स्वप्नस्थानवतो धम , यथा स्वर्गनिवासिनामिन्द्रातीना सहस्राक्षत्वादि, तथा म्ब-प्रनशोऽपूर्वोऽय धर्म , न स्वत सिद्धो द्रष्टु स्वरूपवत् । तान् ण्वप्रकारानपूर्वान्स्वचित्तविकल्पान अय स्थानी य न्वप्रदः-क्स्वप्रस्थान गत्वा प्रेक्षते । यथैव इह छोके सुशिक्षितदेशान्त-

रमार्गस्तेन मार्गेण देशान्तर गत्वा पदार्थान्पश्यति, तद्वत् । तस्माद्यथा स्थानिधर्माणा रज्जुसर्पमगतृष्णिकादी नामसत्त्वम् , तथा स्वप्नदृश्यानामप्यपूर्वाणा स्थानिधर्मत्वमे-वेत्यसत्त्वम् , अतो न स्वप्नदृष्टान्तस्यासिद्धत्वम् ॥

स्वमद्यत्ताविप त्वन्तश्चेतसा कल्पित त्वसत्। बहिश्चेतो गृहीत सदृष्ट वैतथ्यमेतयो ॥ ९॥

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृत्य स्वप्नष्टष्टान्तम्य पुन स्वप्नतुल्यता जायद्भेदाना प्रपश्चयन्नाह— स्वप्नवृत्ताविप स्वप्रमानेऽपि अन्तश्चेतसा मनोरथसकिष्पतमसत्, मकल्पानन्तरसमकालमेवादर्शनात्। तत्रैव म्वप्न बहिश्चतमा
गृहीत चक्षुरादिद्वारणोपलब्ध घटादि सादिलेवमसत्यामिति
निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्ट । उभयोरप्यन्तर्वहिश्चेत
कल्पितयोवैतथ्यमेव दृष्टम् ॥

जाग्रद्धृत्ताविप त्वन्तश्चेतसा कल्पिन त्वसत्। बहिश्चेतोग्रहीत सद्युक्त वैतथ्यमेतयो ॥ १०॥

सदसतोवैतिथ्य युक्तम् , अन्तर्वेहिश्चेत कल्पितत्वाविशे षादिति । ज्यारयातमन्यत् ॥ जभयोरिष वैतथ्य भेदाना स्थानयोर्यदि । क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषा विकल्पक ॥११॥

चोदक आह—स्वप्नजाम्नत्स्थानयोर्भेदाना यदि वैत॰यम्, क एतानन्तर्वेहिश्चेत कल्पितान्बुध्यते । को वै तेषा विक ल्पक , स्मृतिज्ञानयो क आलम्बनमित्यभिषाय , न चेन्नि रात्मवाद इष्ट ॥

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देव स्वमायया । स एव बुभ्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥

स्त्रय स्वमायया स्वमात्मानमात्मा देव आत्मन्येव बक्ष्यमाण भेदाकार कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन, स्वयमेव च तान्बुध्यते भेदान, तद्वदेवेत्येव वेदान्तिश्चय । नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रय । न च निरास्पदे एव ज्ञान-स्मृती वैनाशिकानामिवेत्यभिप्राय ॥

विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् । नियताश्च बहिश्चित्त एव कल्पयते प्रभुः ॥ १३ ॥

सकल्पयन्केन प्रकारेण कल्पयतीत्युच्यते— विकरोति नाना करोति अपरान् स्रोकिकान भावान् पदार्थाञ्सञ्स दीनन्याश्च अन्तश्चित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितानव्याकु-तान् नियतारच प्रथिव्यादीननियतारच कल्पनाकाळान् बहि रिचत्त सन्, तथा अन्तरिचत्तो मनोरथादिलक्षणानित्येव कल्पयति, प्रभु ईश्वर, आत्मेत्यर्थ ॥

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहि । कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुक ॥ १४ ॥ स्वप्नविचत्तपरिकाल्पत सर्वमित्येतदाशङ्कयते--यसाचि त्तपरिकल्पितैर्मनोरथादिलक्षणैत्रिचत्तपरिच्छेदौर्वेलक्षण्य वा ह्यानामन्योन्यपरिच्छेद्यत्विमति, सा न युक्ताशङ्का । चित्त-काला हि येऽन्तस्त चित्तपरिच्छेदा , नान्यविचत्तकालव्य-तिरेकेण परिच्छेदक कालो येषाम, ते चित्तकाला, कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त इत्यर्थ । द्वयकालाइच भेद-काला अन्योन्यपरिच्छेद्या , यथा आगोदोहनमास्ते याव दास्ते तावदा दोग्धि, यावदा दोग्धि तावदास्ते, तावानयमे तावान्स इति परस्परपरिच्छेद्यपरिच्छेदकत्व बाह्याना भेदा-नाम्, ते द्वयकाला । अन्तिश्चित्तकाला बाह्याश्च द्वय-काला कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो द्वयकालत्वविशेष कल्पितत्वव्यतिरेकेणान्यहेतुक । अत्रापि हि स्वप्नदृष्टान्तो भवत्येव ॥

अन्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहि । कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रयान्तरे ॥ १५ ॥

यद्पि अन्तरव्यक्तत्व भावाना मनोवासनामालाभिव्य काना स्फुटत्व वा बहिइचक्षुरादीन्द्रियान्तरे विशेष , नासौ भेदानामस्तित्वकृत , स्वप्नेऽपि तथा वर्शनात् । किं तर्हि १ इन्द्रियान्तरकृत एव । अत कल्पिता एव जाम्रद्भावा अपि स्वप्नभावविति सिद्धम् ॥

जीव कल्पयते पूर्व ततो भावान्पृथग्विधान् । बाह्यानाभ्यात्मिकांश्रेव यथाविद्यस्तथास्मृति ॥१६॥

बाह्याध्यात्मिकाना भावानामितरेतरिनिमित्तनैमित्तिकतया कल्पनाया किं मूळिमित्युन्यते— जीव हेतुफळासकम् 'अह करोमि, मम सुखदु से' इत्येवलक्षणम् । अनेवलक्षण एव शुद्ध आसानि रज्ज्वामिव सर्प कल्पयते पूर्वम् । ततस्ताद्ध्येन क्रियाकारकफल्लभेदेन प्राणादीन्नानाविधानभावान्याह्यानाध्या सिकाश्चेव कल्पयते । तत्र कल्पनाया को हेतुरित्युच्यते— योऽसौ स्वय कल्पितो जीव सर्वकल्पनायामिधकृत , स यथाविद्य यादशी विद्या विज्ञानमस्येति यथाविद्य , तथा-विधेव स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिभेवति स इति । अतो हेतु-

कल्पनाविज्ञानात्फळविज्ञानम्, ततो ह्तुफळस्मृति, ततस्ति ह-ज्ञानम्, तत तद्रश्रेकियाकारकतत्फळभेद्विज्ञानानि, तेभ्यस्त-त्स्मृति, तत्स्मृतेरच पुनस्तद्विज्ञानानि इत्येव बाह्यानाध्यात्म-कारच इतरेतरनिमित्तनैमित्तिकभावेनानेकथा कल्पयते॥

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता। सर्पधारादिभिभविस्तद्वदात्मा विकल्पित ॥ १७॥

तत्र जीवकल्पना सवकल्पनामूलमित्युक्तम, सैव जीवकल्पना किनिमित्तेति दृष्टा-तन प्रतिपाद्यति— यथा लोके
स्वेन रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवमेवेति रज्जु
मन्दान्धकारे कि सर्प उद्कधारा दृण्ड इति वा अनेकधा
विकल्पिता भवति पूर्व स्वरूपानिश्चयनिमित्तम। यदि
दि पूर्वमेव रज्जु स्वरूपेण निश्चिता स्यात्, न सर्पादिविकल्पोऽभविष्यत्, यथा स्वहस्ताङ्गुल्यादिषु, एष दृष्टा
न्त । तद्वद्वेतुफलादिससारधर्मानथैविलक्षणतया स्वेन विशु
द्विज्ञिप्तमात्रसत्ताद्वयरूपेणानिश्चित्तत्वाज्जीवप्राणाद्यनन्तभाप्रभेदैरासा विकल्पित इत्येप सर्वोपनिषद् सिद्धान्त ।।

निश्चिताया यथा रज्ज्वा विकल्पो विनिवर्तते । रज्जुरेवेति चाद्वैत तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८ ॥ रज्जुरेवित निश्चये सर्पादिविकल्पिनृत्तौ रज्जुरेवित चाद्वैत यथा, तथा नेति नेतीति सर्वससारधर्मशून्यप्रतिपादकशास्त्र जनितविज्ञानसूर्याछोकछतात्मविनिश्चय 'आत्मैवेद सर्वमपू-र्वाडनपरोडनन्तराडबाह्य सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजोडजरोडमृतो डभय एक एवाद्वय ' इति ॥

प्राणादिभिरनन्तेस्तु भावेरेतैर्विकल्पित । मायैषा तस्य देवस्य ययाय मोहित स्वयम् ॥

यदि आत्मैक एवेति निश्चय, कथ प्राणादिभिरनन्ते भावेरेते ससारलक्षणैर्विकिष्पत इति १ उन्यते शृणु—मायैषा तस्यात्मनो दवस्य। यथा मायाविना विहिता माया गगन-मितिविमल कुसुमिते सपलाशैस्तक्षभिराकीर्णमिव करोति, तथा इयमपि दवस्य माया, यया अय स्वयमपि माहित इव माहितो भवति। 'मम माया दुरस्यया' इत्युक्तम्॥

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विद ।

गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २० ॥

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः ।

छोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१ ॥

वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विद । भोक्तेति च भोक्त्विदो भोज्यमिति च तद्विद ॥ मूक्ष्म इति मुक्ष्मविद् स्थूल इति च तद्विद् । मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्दिद ॥ २३ ॥ काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः। वाटा इति वादविदो भ्रुवनानीति तद्विद् ॥ २४ ॥ मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विद । चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मी च नद्विद ॥ २५ ॥ पश्चविंशक इत्येके षड़िंश इति चापरे। एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६ ॥ लोकॉल्लोकविद भाहराश्रमा इति तद्विद् । स्त्रीपुनपुसक लैंद्रा' परापरमथापरे ॥ २७ ॥ सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विद । स्थितिरिति स्थितिविद सर्वे चेह तु सर्वदा ॥२८॥ प्राण प्राक्तो बीजात्मा, तत्कार्यभेटा हीतरे स्थित्यन्ता ।

अन्य च सव छौिकका सर्वेप्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वाभिव सर्पादय । तन्छून्ये आत्मन्यात्मस्वरूपानिश्चय हतोरिवचया कल्पिता इति पिण्डितोऽर्थ । प्राणादि-ऋाकाना प्रत्येक पदार्थव्यारयाने फलगुप्रयोजनत्वात्सिद्धपदा र्थत्वाच यहा न कत ॥

य भाव दर्शयेद्यस्य त भाव स तु पश्यति । त चावति स भूत्वासौ तद्रह समुपेति तम् ॥ २९ ॥

किं बहुना श्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्त वा अन्य य भाव पदार्थं दर्शयेदाखाचार्योऽन्यो वा आप्त इदमेव तत्त्व-मिति, स त भावमात्मभूत पद्यव्ययमहमिति वा ममेति वा, त च द्रष्टार स भावोऽवति, यो दर्शितो भाव , असौ स भूत्वा रक्षति, स्वेनात्मना सर्वतो निरुणद्धि। तस्मिन्प्रह स्तद्रहस्तदभिनिवेश इदमेव तत्त्वभिति स त प्रहीतार्म पैति, तस्यात्मभाव निगच्छतीत्यर्थ ॥

एतैरेषोऽपृथन्भावै पृथगेवेति लक्षित । एव यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशक्कित ॥ ३० ॥

एते प्राणादिभि आत्मनोऽपृथगभूतैरपृथगभावै एष **भा**त्मा रज्जुरिव सर्पादिविकल्पनारूपे प्रथगेवेति छाञ्चित

अभिलक्षित निश्चित मूँढैरिखर्थ । विवेकिना तु रज्ज्वामिव किल्पता सर्पादयो नात्मव्यतिरेकेण प्राणादय सन्तीत्य-भिप्राय , 'इद सर्व यदयमात्मा 'इति श्रुते । एवमात्मव्य-तिरेकेणासत्त्व रज्जुसर्पवदात्मिन किल्पतानामात्मान च केवल निर्विकल्प यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्च, स अविशक्कितो वेदार्थ विभागत कल्पयेत् कल्पयतीत्पर्थ — इदमेवपर वाक्यम् अदोऽन्यपरम् इति । न ह्यनध्यात्मविद्वे-दान्ज्ञातु शकोति तत्त्वत , 'न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्कियाफ-लमुपारजुते ' इति हि मानव वचनम् ॥

स्वममाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगर यथा । तथा विश्वमिद दृष्ट वेदान्तेषु विचक्षणै ॥ ३१॥

यदेतहैतस्यासत्त्वमुक्त युक्तित , तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत

मिल्लाह— स्वप्रश्च माया च स्वप्नमाये असद्वस्त्वात्मिके
सत्यौ सद्वस्त्वात्मिके इव छक्ष्येते अविवेकिभि । यथा
च प्रसारितपण्यापणगृहप्रासादस्त्रीपुजनपद्व्यवहाराकीर्णमिव
गन्धर्वनगर हदयमानमेव सत् अकस्मादभावता गत हष्टम् ,
यथा च स्वप्नमाये हष्टे असद्रूपे, तथा विश्वमिद द्वैत सम
स्तमसदृष्टम् । केलाह—वेदान्तेषु, 'नेह नानास्ति किंचन'
'इन्द्रो मायाभि ' 'आत्मैवेदमप्र आसीत्' 'ब्रह्मैवेदमप्र

आसीत् ' 'द्वितीयाद्वै भय भवति ' 'न तु तद्वितीयमस्ति ' 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् ' इत्यादिषु, विचक्षणे निपुण-तरवस्तुद्रित्तिम पण्डितैरित्यर्थ , 'तम अभ्रानिभ दृष्ट वर्ष बुद्धद्सानिभम् । नाशप्राय सुखाद्धीन नाशोत्तरमभावगम् ' इति व्यासस्मृते ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुम्रुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।। ३२।।

प्रकरणार्थोपसहारार्थोऽय क्लोक — यदा वितथ द्वैतम् आत्मैवैक परमार्थत सन्, तदा इद निष्पन्न भवति— सन्वोऽय लौकिको वैदिकश्च व्यवहारोऽविद्याविषय एवेति । तदा न निरोध, निरोधन निरोध प्रलय, उत्पत्ति जननम्, बद्ध ससारी जीव, साधक साधनवान्मोक्षस्य, मुस्कु मोचनार्थी, मुक्त विमुक्तबन्ध । उत्पत्तिप्रलययोरभा वाद्बद्धादयो न सन्तीत्यषा परमार्थता । कथमुत्पत्तिप्रलययोरभा वाद्बद्धादयो न सन्तीत्यषा परमार्थता । कथमुत्पत्तिप्रलययोरभा वाद्बद्धादयो न सन्तीत्यषा परमार्थता । 'यत्र हि द्वैतमिव भवति ' 'य इह नानेव पर्यति ' 'आत्मैवेद सर्वम् ' 'ब्रह्मे वेद सर्वम् ' 'एकमेवाद्वितीयम् ' 'इद सर्व यदयमात्मा दिस्यादिनानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्यासत्त्व सिद्धम् । सतो द्वुत्पत्ति प्रलयो वा स्थात्, नासत श्राविषाणादे । नाप्यद्वैतमुत्प-

द्यते प्रलीयते वा । अद्वैत च, उत्पत्तिप्रलयवश्चेति विप्रतिषि द्धम् । यस्तु पुनर्द्वेतसञ्यवहार , स रज्जुसर्पवदात्मनि प्रा-णादिलक्षण कल्पित इत्युक्तम्, न हि मनोविकल्पनाया र-ज्जुसर्पादिलक्षणाया रज्ज्वा प्रलय उत्पत्तिर्वा, न च मनसि रज्जुसर्पस्योत्पत्ति प्रख्यो वा, न चोभयतो वा । तथा मानसत्वाविशेषाद्वैतस्य । न हि नियते मनसि सुषुप्ते वा द्वैत गृह्यते, अतो मनोविकल्पनामात्र द्वैतमिति सिद्धम्। त स्मात्सुक्तम् - द्वैतस्यासत्त्वान्निरोधाद्यभाव परमार्थतेति । यदोव द्वैताभावे शास्त्रव्यापार . नाद्वैते. विरोधात . तथा च सत्यद्वैतस्य वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छून्यवाद्प्रसङ्ग , द्वैत-स्य चाभावात्, न, रज्जुवत्सर्पादिकल्पनाया निरास्पदत्वे-ऽनुपपत्तिरिति प्रत्युक्तमेतत्कथमुज्जीवयसीति, आह्—रज्जुर पि सर्पविकल्पस्यास्पद्भूता कल्पितैवेति न्ष्टान्तानुपपत्ति , न, विकल्पनाक्षये अविकल्पितस्याविकल्पितत्वादेव सत्त्वो पपत्ते , रज्जुसर्पवद्सत्त्वमिति चेत् , न एकान्तेनाविकरिप-तत्वात् अविकल्पितरज्ज्वशवत्प्राक्सपीभावविज्ञानात्, वि कल्पयितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्ते सिद्धत्वाभ्युपगमादेवास त्त्वानुपपत्ति । कथ पुन स्वरूपे व्यापाराभावे शासस्य द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वम् । नैष दोष , रज्ज्वा सपीदि

वदात्मनि द्वैतम्याविद्याध्यस्तत्वात् कथ सुरयह दुः स्ती मूढो जातो मृतो जीणीं देहवान पदयामि व्यक्ता-व्यक्त कर्ता फली सयुक्तो वियुक्त क्षीणो वृद्धोऽह ममैत इत्येवमादय सर्वे आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मा एतेष्वतु-गत , सर्वत्नाव्यभिचारात् , यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जु । यदा चैव विशेष्यस्वरूपप्रत्ययस्य सिद्धत्वान्न कर्तव्यत्व शास्त्रेण । अकृतकर्तृ च शास्त्र कृतानुकारित्वे अप्रमाणम् । अविद्याध्यारोपितसुखित्वादिविशेषप्रतिबन्धादेवात्मन स्वरूपेणानवस्थानम्, स्वरूपावस्थान च श्रेय इति सुखि-त्वादिनिवर्तक शास्त्रमात्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थूलादिवाक्यै , आत्मस्वरूपवद्सुखित्वादिरपि सुखित्वा-दिभेदेषु नानुवृत्ताऽस्ति धर्म । यद्यनुवृत्त स्यात् , नाध्यारो प्येत सुखित्वादिलक्षणो विशेष, यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यग्नौ शीतता, तस्मान्निर्विशेष एवात्मनि सुखित्वादयो विशेषा कल्पिता । यत्त्वसुखित्वादिशास्त्रमात्मन , तत्सुखित्वादि-विशेषनिवृत्त्यर्थमेवेति सिद्धम् । 'सिद्ध तु निवर्तकत्वात' इत्यागमविदा सूत्रम ॥

भावैरसद्भिरेवायमद्वयेन च कल्पित । भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३ ॥

पूर्वऋोकार्थस्य हेतुमाह-यथा रज्ज्वामसद्भि सर्पधा-रादिभि अद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सता अय सर्प इति धा रेय दण्डोऽयमिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यते, एव प्राणादि-भिरनन्ते असद्भिरेव अविद्यमाने , न परमार्थत । न ह्यप्रच लिते मनसि कश्चिद्भाव उपलक्षयित शक्यते केनचित्, न चात्मन प्रचलनमस्ति । प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा न परमार्थत सन्त कल्पयितु शक्या । अत असिद्भरेव प्रा णादिभिभीवैरद्वयेन च परमार्थसता आत्मना रज्जुवत्सर्ववि-कल्पास्पद्भतेन अय स्वयमेवात्मा कल्पित सदैकस्वभावोऽपि सन् । ते चापि प्राणादिभावा अद्वयेनैव सता आत्मना विकल्पिता, न हि निरास्पदा काचित्कल्पना उपपद्यते, अत सर्वकल्पनास्पदत्वात्स्वेनात्मना अद्वयस्य अव्यभिचारात् क ल्पनावस्थायामपि अद्वयता शिवा, कल्पना एव त्वशिवा, रज्जुसर्पादिवत्त्रासादिकारिण्यो हि ता । अद्वयता अभया, अत मैव जिवा ॥

नात्मभावेन नानेद न स्वेनापि कथचन ।
न पृथद नापृथिकिंचिदिति तत्त्विचिदो विदु ॥ ३४ ॥
कुतश्चाद्वयता शिवा । नानाभूत प्रथक्त्वम् अन्यस्य अन्यस्मात् यत्र दृष्टम् , तत्राशिव भवेत् । न ह्यत्राद्वये परमा-

र्थमत्यात्मनि प्राणादिमसारजातमिट जगत आत्मभावेन प ग्मार्थस्वरूपेण निरूप्यमाण नाना वस्त्वन्तरभूत भवति, यथा रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नानाभूत कल्पित सर्पोऽस्ति, तद्वत् । नापि स्त्रेन प्राणाद्यात्मना इद वित्यते कदाचिदपि, रज्जुसर्पवत्किएपतत्वादेव । तथा अन्यो-न्य न प्रथक् प्राणाढि वस्तु यथा अश्वानमहिष पृथग्विद्यते, ण्वम् । अत असत्त्वात् नापि अपृथक् विद्यतेऽन्योन्य परेण वा किंचिदिति । एव परमार्थतत्त्वविदो ब्राह्मणा विदु । अत अशिपहेतुत्वाभावाद्द्वयतैव शिवेत्यभिप्राय ॥

## वीतरागभयकोधैर्भ्रेनिभिर्वेदपारगे । निर्विकल्पो ह्यय दृष्ट प्रपञ्चोपश्चमोऽद्वय ॥ ३५ ॥

तदेतत्सम्यग्दर्शन स्तूयते — विगतरागभयकाधादिसर्व दोषै सर्वदा मुनिभि मननशीछैर्विवेकिभि वेदपारगै अवगतवेदान्तार्थतत्त्वैज्ञानिभि निर्विकल्प सर्वविकल्पशून्य अयम् आत्मा दृष्ट उपलब्धा वेदान्तार्थतत्परै , प्रपञ्चोपशम , प्रपन्त्रो द्वैतभेद्विस्तार , तस्योपज्ञमोऽभावो यम्मिन् , स आत्मा प्रपञ्चोपशम, अत एव अद्वय विगतदोषैरेव पण्डितैर्वेदान्तार्थतत्परै सन्यामिभि अयमात्मा द्रष्टु शक्य, नान्ये रागादिकछिषतचेतोभि स्वपक्षपातिदर्शनैस्तार्किका दिभिरिसिभाग्य ॥

तस्मादेव विदित्वैनमद्वैते योजयेत्स्मृतिम् । अद्वैत समनुपाप्य जडवङ्ळोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥

यस्मात्सर्वानथोंपशमरूपत्वादद्वय शिवमभयम् , अत एव विदित्वेनम् अद्वैते स्मृति योजयेत् , अद्वैतावगमायैव स्मृति कुर्यादित्यर्थ । तम् अद्वैतम् अवगम्य 'अहमास्मि पर ब्रह्म ' इति विदित्वा अश्चनायाद्यतीत साक्षादपरोक्षादजमात्मान सर्वछोकव्यवहारातीत जडवत् छोकमाचरेत् , अप्रख्याप-यन्नात्मानमहमेवविध इत्यभिप्राय ॥

निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च । चलाचलनिकेतश्च यतिर्याद्दच्छिको भवेत् ॥ ३७ ॥

कया चर्यथा लोकमाचरेदिति, आह— स्तुतिनमस्कारा-दिसर्वकर्मविवर्जित त्यक्तसर्वबाद्धेषण प्रतिपन्नपरमहसपारि-व्राज्य इत्यमिप्राय, 'एत वै तमात्मान विदित्वा' इत्यादिश्रुते, 'तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा' इत्यादिस्मृतेश्च । चल शरीरम, प्रतिक्षणमन्यथाभावात्, अचलम् आत्म- तत्त्वम् । यदा कदाचिद्भोजनादिसव्यवहारिनिमित्तमाकाश्चवद् चल म्वरूपमात्मतत्त्वम् आत्मनो निकेतमाश्रयमात्मस्थिति विस्मृत्य अहमिति मन्यते यदा, तदा चलो देहो निकेतो यस्य सोऽयमेव चलाचलनिकेतो विद्वान्त्र पुनर्वोद्धविषयाश्रय । स च याद्यन्छिको भवेत् , यन्न्छाप्राप्तकौपीनान्छाद्नमास मात्रदेहस्थितिरित्थथ ॥

तत्त्वमाभ्यात्मिक दृष्ट्वा तत्त्व दृष्ट्वा तु बाह्यतः । नन्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रन्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥

बाह्य प्रथिव्यादि तत्त्वमाध्यात्मिक च देहादिछक्षण रज्जुसपीन्वित्स्वप्रमायादिवच असत्, 'वाचारम्भण विकारो नामधेयम् ' इत्यादिश्रते । आत्मा च सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजोऽपूर्वोऽनपरोऽनन्तरोऽबाह्य कृत्स्न तथा आकाशवत्सर्व गत सूक्ष्मोऽचलो निर्णुणो निष्कलो निष्क्रिय 'तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि' इति श्रुते, इत्येव तत्त्व हृष्ट्वा तत्त्वीभूतस्तदारामो न बाह्यरमण , यथा अतत्त्वदर्शी कश्चित्तमान्त्रसत्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमनु चलितमात्मान मन्यमान तत्त्वाचलित देहादिभूतमात्मान कदाचिन्मन्यते प्रन्युतोऽह-मात्मतत्त्वादिदानीमिति, समाहिते तु मनसि कदाचि तत्त्वभूत प्रसन्नमात्मान मन्यते इदानीमस्मि तत्त्वीभूत इति,

न तथा आत्मविद्भवेत्, आत्मन एकरूपत्वात्, स्वरूपप्रनय वनासभवाद्य । सदैव ब्रह्मास्मीत्यप्रच्युतो भवेत्तत्त्वात्, सदा अप्रन्युतात्मतत्त्वदर्शनो भवेदित्यभिप्राय , 'शुनि चैव श्व पाके च''सम सर्वेषु भूतेषु' इत्यादिस्मृते ॥

## इति द्वितीय वैतथ्यप्रकरण स्पूणम्॥



## अद्वैतप्रकरणम् ॥

उपासनाश्रितो यमीं जाते ब्रह्मणि वर्तते । प्रागुत्पत्तेरज सर्व तेनासौ क्रपण म्मृत ॥ १ ॥

ओंकारनिणय उक्त प्रपञ्चोपशम शिवोऽद्वैत आत्मेति प्रतिज्ञामात्रेण, 'ज्ञाते द्वैत न विद्यते 'इति च। तत्र द्वैता-भावस्तु वैतश्यप्रकरणेन स्वप्नमायागन्धर्वनगरादिदृष्टान्तेई-इयत्वाद्यन्तवत्त्वादिहेतुभिस्तकेण च प्रतिपादित । अद्वैत किमागममात्रण प्रतिपत्तव्यम् , आहोस्वित्तर्केणापीत्यत आह — शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम, तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमा-रभ्यते । उपास्योपासनादिभेदजात सर्व वितथम् , केवल श्चात्मा अद्वय परमाथ इति स्थितमतीते प्रकरणे, यत उपासनाश्रित उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपा-सकोऽह ममोपास्य ब्रह्म । तदुपासन कृत्वा जाते ब्रह्मणी दानीं वर्तमान अज ब्रह्म शरीरपातादूर्ध्व प्रतिपत्स्ये प्रागु-त्पत्तेश्चाजिमद् सर्वमह च । यदात्मकोऽह प्रागुत्पत्तेरिदानी जातो जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया पुनस्तदेव प्रति-

पत्म्ये इत्येवसुपासनाश्रितो धर्म साधक येनैव श्चुद्रब्रह्म-वित्, तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पक स्मृतो नित्या-जबह्मदर्शिमिर्महात्मिभिरित्यभिप्राय, 'यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते। तदव ब्रह्म त्व विद्धि नेद् यदिद्मुपासते' इत्यादिश्चतेस्तळवकाराणाम्॥

अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमजाति समता गतम्। यथा न जायने किंचिज्ञायमान समन्तत ॥ २ ॥

सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मान प्रतिपत्तुमशक्तुवन् अवि-चया दीनमात्मान मन्यमान जातोऽह जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रित सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्ये इत्येव प्रतिपन्न कृपणो भवति यस्मात्, अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम् अकृपणभाव मज ब्रह्म। तद्धि कार्पण्यास्पदम्, 'यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्यन्य-च्छ्रणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्' 'मत्ये तत्' 'वाचारम्भण विकारो नामधेयम' इत्यादिश्रुतिभ्य । तद्विपरीत सबा ह्याभ्यन्तरमजमकार्पण्य भूमाख्य ब्रह्म, यत्प्राप्याविद्याकृत-सर्वकार्पण्यनिवृत्ति, तदकार्पण्य वक्ष्यामीत्यर्थ । तत् अ जाति अविद्यमाना जातिरस्य । समता गत सर्वसाम्य गतम्, कस्मात् अवयववैष्याभावात् । यद्धि मावयव वस्तु, तदवयववैषम्य गच्छजायत इत्युच्यते, इद तु निरव-यवत्वात्समता गतिमिति न केश्चिदवयवै स्फुटिति, अत अजाति अकार्पण्य समन्तत समन्तात, यथा न जायते किंचित् अल्पमिप न स्फुटिति रज्जुसर्पवदिवद्याकृतदृष्ट्या जायमान येन प्रकारेण न जायते सर्वत अजमेव ब्रह्म भवति, तथा त प्रकार श्रण्वत्यर्थे ॥

## आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदित । घटादिवच सघातैर्जातावेतिन्नदर्शनम् ॥ ३ ॥

अजाति ब्रह्माकार्पण्य वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातम्, तिसद्धर्थथे हेतु दृष्टान्त च वक्ष्यामीत्माह्— आत्मा पर हि य
मात् आकाशवत सूक्ष्मो निरवयव सर्वगत आकाशवदुक्त
जीवे क्षेत्रज्ञे घटाकाशैरिव वटाकाशतुस्य उदित उक्त,
स एव आकाशसम पर आत्मा । अथवा घटाकाशैर्यथा
आकाश उदित उत्पन्न, तथा परो जीवात्मिमिरुत्पन्न,
जीवात्मना परस्मादात्मन उत्पत्तिया श्रूयते वेदान्तेषु, स्म
महाकाशाद्धटाकाशोत्पित्तसमा, न परमार्थत इत्यमिप्राय ।
तस्मादेवाकाशाद्धटाद्य सघाता यथा उत्पद्यन्ते, एवमाकाशस्थानीयात्परमात्मन प्रथिव्यादिभूतसघाता आध्यात्म-

काश्च कार्यकरणलक्षणा रज्जुसपैवद्विकल्पिता जायन्ते, अत उच्यते— घटादिवच सघातैकदित इति । यदा मन्द्बुद्धि-प्रतिपिपादिययया श्रुत्या आसनो जातिकच्यते जीवादीनाम्, तदा जाताबुपगम्यमानायाम् एतत् निद्शैन दृष्टान्त यथो-दिताकाशवदित्यादि ॥

घटादिषु मलीनेषु घटाकाशादयो यथा । आकाशे समलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥

यथा घटाचुत्पत्त्या घटाकाशाचुत्पत्ति , यथा च घटादि-प्रलयेन घटाकाशादिप्रलय , तद्वहेहादिसघातोत्पत्त्या जीवो त्पत्ति तत्प्रलयेन च जीयानाम् इह आत्मिन प्रलय , न स्वत इत्यर्थ ॥

यथैकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिभिर्धुते । न सर्वे सप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा' सुखादिभिः ॥ ५ ॥

सर्वदेहे व्वात्मैकत्वे एकस्मिन् जननमरणसुखदु खादिमत्या त्मिन सर्वात्मकत्वे एकस्मिन् क्रियाफलसाकर्ये च स्यादिति ये त्वाहुद्वैतिन , तान्त्रतीद्मुन्यते— यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिभि युते सयुक्ते, न सर्वे घटाकाशाद्य तद्रजोध्मादिभि सयुज्यन्ते, तद्वत् जीवा सुखादिभि । ननु,

एक एवात्मा, बाढम, ननु न श्रुत त्वया आकाशवत्सर्व सघातेष्वक एवात्मेति ? यद्येक एवात्मा, तर्हि सवत्र सुखी दु खी च स्यात, न चेद सारयस्य चोद्य सभवति, न हि साख्य आत्मन सुखदु खाटिमत्त्वमिन्छति, बुद्धिसमवाया-भ्युपगमात्सुखदु खादीनाम , न चोपलव्धिस्वरूपस्यात्मनो भेदकल्पनाया प्रमाणमास्ति । भेदाभावे प्रधानस्य पारा र्या नुपपत्तिरिति चेत् , न, प्रधानकृतस्यार्थस्यात्मन्यसम्या-यान्, यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो वा अर्थ पुरुषेषु भेडन समवैति, तत प्रधानम्य पारा र्यमात्मैकत्वे नोपप-द्यत इति युक्ता पुरुषभेत्कल्पना, न च मार्यैर्बन्धो मोक्षो वाथ पुरुषसमवेतोऽभ्युपगम्यत, निर्विशेषाश्च चेतनमात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते, अत पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमव प्र-धानस्य पारा। र्य सिद्धम् , न तु पुरुषभद्प्रयुक्तमिति , अत पुरुषभेदकल्पनाया न प्रधानस्य पारार्थ्य हेतु , न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनाया प्रमाणमम्ति माख्यानाम् । परस त्तामात्रमेव चैतन्निमित्तीकृत्य खय बध्यते मुन्यते च प्रधा-नम , परश्चोपल्डिधमात्रसत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्ती हेतु , न केनचिद्धिशेषेणेति, केवलमृहत्तयैव पुरुषभेदकल्पना वेदार्थप-रित्यागश्च । ये त्वाहुर्वैशेषिकाद्य इच्छाद्य आत्मसमवायिन

इति , तद्यसत् , स्मृतिहेतूना सस्काराणामप्रदेशवत्यात्मन्य-समवायान , आत्ममन सयोगाच स्मृत्युत्पत्ते स्मृतिनियमानु-पपत्ति , युगपद्वा सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्ग । न च भिन्नजातीया-ना स्पर्शादिहीनानामात्मना मनआदिभि सबन्धो युक्त । न च द्रव्याद्रूपात्या गुणा कर्मसामान्यविशेषसमवाया वा भिन्ना सन्ति । परेषा यदि ह्यत्यन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्यु इन्छाद यश्चात्मन , तथा सति द्रव्येण तेषा सबन्धानुपपत्ति । अ-युतसिद्धाना समवायलक्षण सबन्धो न विरुध्यत इति चेत्, न, इच्छादिभ्याऽनिस्रेभ्य आत्मनो निस्रस्य पूर्वसिद्धत्वान्ना-युतसिद्धत्वोपपत्ति । आत्मना अयुतसिद्धत्वे च इन्छादीना-मात्मगतमहत्त्ववित्रयत्वप्रसङ्ग । स चानिष्ट , आत्मनोऽनि-र्मोक्षप्रसङ्गात । समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे सति द्रव्येण स बन्धान्तर वान्यम , यथा द्रव्यगुणयो । समवायो नित्यस-बन्ध एवेति न वान्यमिति चेत्, तथा सति समवायसबन्ध वता नित्यसबन्धप्रसङ्गात्प्रथक्तवानुपपत्ति । अत्यन्तप्रथक्त्वे च द्रव्यादीना स्पर्शवदस्पर्शेद्रव्ययोरिव षष्ठपर्थानुपपत्ति । इच्छाद्युपजनापायवद्रुणवस्त्वे च आत्मनोऽनिसत्वप्रसङ्ग । देहफलादिवत्सावयवत्व विक्रियावत्त्व च देहादिवदेवेति दो षावपरिहार्यौ । यथा त्वाकाशस्य अविद्याध्यारोपितघटाद्यु

काश वनरजोधूमादिमछै मिलन मेळवत, न गगन याथात्म्यविवेकवताम्, तथा भवति आत्मा परोऽपि— यो विज्ञाता प्रत्यक्— क्रेशकर्मफलमलैमेलिन अबुद्धाना प्रत्य-गात्मविवेकरिहतानाम्, नात्मविवेकवताम्। न सूषरदेश रुद्धत्पाण्यध्यारोपितोदकफेनतरङ्गादिमान, तथा नात्मा अबु धारोपितक्रेशादिमलै मिलनो भवतीत्यर्थ।

मरणे सभवे चैव गत्यागमनयोरपि । स्थितौ सर्वशारिषु चाकाशेनाविलक्षण ॥ ९ ॥

पुनरप्युक्तमेवार्थं प्रपश्चयति—घटाकाशजन्मनाशगमना-गमनस्थितिवत्सर्वशरीरेष्वात्मनो जन्ममरणादिराकाशेनावि-स्रक्षण प्रस्रेतव्य इस्पर्थ ॥

सघाता स्वमनत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिता । आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिहिं विद्यते ॥ १०॥

घटादिस्थानीयास्तु देहादिसघाता स्वप्रदृश्वदिवन्मा-याविकृतदेहादिवच आत्ममायाविसर्जिता, आत्मनो माया अविद्या, तया प्रत्युपस्थापिता, न परमार्थत सन्तीत्पर्थ। यदि आधिक्यमधिकभाव तिर्यग्देहाद्यपेक्ष्या देवादिकार्य- करणसंघातानाम्, यदि वा सर्वेषा समतैव, तेषा न ह्युपप-त्तिसभव, सभवप्रतिपादको हेतु न विद्यते नास्ति, हि य स्मात्, तस्मादविद्याकृता एव, न परमार्थत सन्तीत्यर्थ।।

रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । तेषामात्मा परो जीव ख यथा सप्रकाशित ॥११॥

उत्पत्त्यादिवर्जितस्याद्वयस्यास्यात्मतत्त्वस्य श्रुतिप्रमाणक-त्वप्रदर्शनार्थं वाक्यान्युप्यस्यन्ते— रसाद्य अन्नरसमय प्राणमय इत्येवमादय कोजा इव कोज्ञा अस्यादे , उत्तरोत्तरा-पेश्चया बहिर्भोवात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टमाख्याता तै-तिरीयके तैत्तिरीयकज्ञाखोपनिषद्वछ्याम् , तेषा कोज्ञानामा त्मा येनात्मना पञ्चापि कोज्ञा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन । स हि सर्वेषा जीवननिमित्तत्वाज्ञीव । कोऽसावित्याह्— पर एवा तमा य पूर्वम् सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मं इति प्रकृत , यस्मा-दात्मन स्वप्रमायादिवदाकाज्ञादिकमेण रसाद्य कोज्ञछ श्वणा सघाता आत्ममायाविसर्जिता इत्युक्तम् । स आत्मा अस्माभि यथा ख तथेति सप्रकाज्ञित , 'आत्मा द्वाका ज्ञवत् ' इत्यादिक्षोके । न तार्किकपरिकल्पितात्मवत्पुद्वषञ्च द्विप्रमाणगम्य इत्यमिष्राय ॥ द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने पर ब्रह्म प्रकाशितम् । पृथिन्यामुद्देरे चैव यथाकाश प्रकाशित ॥ १२ ॥

किंच, अधिदैवतमध्यातम च तेजोमयोऽमृतमय पुरुष पृथिव्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति द्वयोर्द्वयो आ दैतक्षयात् पर ब्रह्म प्रकाशितम् , केत्याह— ब्रह्मविद्याख्य मधु अमृतम् , अमृतत्व मोदनहेतुत्वात् , तद्वि- ज्ञायते यिसमित्रिति मधुज्ञान मधुज्ञाह्मणम् , तिसमित्रत्यर्थ । किमिवेलाह— पृथिव्याम् उदरे चैव यथा एक आकाश अनुमानेन प्रकाशित लोके, तद्वदित्यर्थ ॥

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । नानात्व निन्धते यच तदेव हि समझसम् ॥ १३ ॥

यशुक्तित श्रुतितश्च निर्धारित जीवस्च परस्य चात्मनो-ऽनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते स्तूयते शास्त्रेण व्यासादि-भिश्च, यच सर्वप्राणिसाधारण स्वाभाविक शास्त्रबहिर्गु-स्तै कुतार्किकैविरचित नानात्वदर्शन निन्छते, 'न तु तिहु तीयमस्ति' 'द्वितीयाद्वै भय भवति' 'उद्रमन्तर कुरुते, अथ तस्य भय भवति' 'इद सर्व यद्यमात्मा' 'मृत्यो स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति' इस्रोवमादिवाक्यैरन्यै- श्च ब्रह्मविद्धि यचैतत्, तदेव हि समश्वसम् ऋज्ववबोध न्याय्यमित्यर्थे । यास्तु तार्किकपरिकिस्पता कुदृष्ट्य, ता अनुष्ट्यो निरूप्यमाणा न घटना प्राश्वन्तीत्यभिप्राय ॥

जीवात्मनो पृथक्त्व यत्प्रागुत्पत्ते प्रकीर्तितम् । भविष्यद्वृत्त्या गौण तन्मुख्यत्व हि न युज्यते ॥१४॥

ननु श्रुद्धापि जीवपरमात्मनो पृथक्त यत् प्रागुत्पत्ते उत्पत्त्यथोंपनिषद्धाक्येभ्य पूर्व प्रकीर्तित कर्मकाण्डे अनेकश कामभेदत इदकाम अद काम इति, परश्च 'स दाधार पृथिवीं द्याम् ' इत्यादिमन्त्रवर्णे , तत्र कथ कर्मज्ञानका ण्डवाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थस्यैवैकत्वस्य सामश्वस्य मवधार्यत इति । अत्रोन्यते—— 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ' 'यथाग्रे श्रुद्धा विस्फुलिङ्गा ' 'तस्माद्धा एतस्मा-दात्मन आकाश सभूत ' 'तदैक्षत तत्तेजोऽस्रजत' इ त्याद्युत्पत्त्यथापनिषद्धाक्येभ्य प्राक्पृथक्त कर्मकाण्डे प्रकी तित यत्, तत्र परमार्थत । किं तिर्द्धि गौणम्, महाका शघटाकाशादिभेदवत्, यथा ओदन पचतीति भविष्यद्धृत्त्या, तद्धत् । न हि भेदवाक्याना कदाचिदिष मुख्यभेदार्थकत्वमु पपद्यते, स्वाभाविकाविद्यावत्प्राणिभेददृष्ट्यनुवादित्वादात्मभे-

द्वाक्यानाम् । इह च उपनिषत्सु उत्पत्तिप्रल्यादिवाक्येजीवपरात्मनोरेकत्वमेव प्रतिपिपाद्यिषितम् 'तत्त्वमिस'
'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद' इत्यादिमि , अत
उपनिषत्स्वेकत्व श्रुत्या प्रतिपिपाद्यिषित भविष्यतीति भावि
नीमिव वृत्तिमाश्रित्य लोके भेददृष्ट्यनुवादो गौण एवेत्यभिप्राय । अथवा, 'तदैक्षत' 'तत्तेजोऽस्तृजत' इत्याद्युत्पत्ते
प्राक् 'एकमेवाद्वितीयम' इत्येकत्व प्रकीर्तितम् , तदेव च 'तत्सत्य स आत्मा, तत्त्वमिसे इत्येकत्व भविष्यतीति ता
भविष्यद्वृत्तिमपेक्ष्य यज्जीवात्मनो पृथक्त्व यत्र कचिद्वाक्ये
गम्यमानम् , तद्गौणम् , यथा ओदन पचतीति, तद्वत् ॥

मृङ्लोहिवस्फुलिङ्गाचै सृष्टिर्या चोदितान्यथा । उपाय सोऽवताराय नास्ति भेदः कथचन ॥ १५॥

नतु यसुत्पत्ते प्रागज सर्वमेकमेवाद्वितीयम्, तथापि उत्पत्तेरूर्ध्व जातमिद सर्वं जीवाश्च भिन्ना इति । मैवम्, अन्यार्थत्वादुत्पत्तिश्रुतीनाम् । पूर्वमिप परिहृत एवाय दोष —
स्वप्नवदात्ममायाविसर्जिता सघाता, घटाकाज्ञोत्पत्तिभेदा
दिवज्जीवानामुत्पत्तिभेदादिरिति । इत एव उत्पत्तिभेदादिशुतिभ्य आकृष्य इह पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदपर्यप्रतिपिपादियष-

याप यास मृह्रोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टा तोपन्यासै सृष्टि या च उदिता प्रकाशिता कल्पिता अन्यथान्यथा च, स सर्व सृष्टि-प्रकारा जीवपरमात्मेकत्वबुद्धयवतारायोपायोऽस्माकम्, यथा प्राणसवादे वागाद्यासुरपाष्मवेधाद्यारयायिका कस्पिता प्राण**वै**-शिष्टवबोधावताराय, तद्व्यसिद्धमिति चेत्, न, शाखाभेदेष्व-न्यथान्यथा च प्राणादिसवादश्रवणान्। यदि हि वाद परमार्थ एवाभूत, एकरूप एव सवाद सवशास्त्रास्त्रशोष्यत, विक द्धानेकप्रकारेण नाओष्यत , श्रूयते तु , तस्मान्न तादर्श्य स-वादश्रुतीनाम् । तथोत्पत्तिवाक्यानि प्रत्येतव्यानि । कल्पस र्गभेदात्सवादश्रुतीनामुत्पत्तिश्रुतीना च प्रतिसर्गमन्यथात्व-मिति चेन, न, निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्तबुद्धचवतारप्रयोज-नव्यतिरेकेण । न ह्यन्यप्रयोजनवत्त्व मवादोत्पत्तिश्रुतीना शक्य कल्पयितुम् । तथात्वप्रत्तिपत्तये ध्यानार्थमिति चेत्, न, कल्रहोत्पत्तिपलयाना प्रतिपत्तेरनिष्ठत्वात्। तस्मादुत्पत्त्या-दिश्रुतय आत्मैकत्वबुद्धयवतारायैव, नान्यार्था कल्पयितु युक्ता । अतो नास्त्युत्पत्त्यादिकृतो भेद कथचन॥

आश्रमास्त्रिविधा हीनमभ्यमोत्कृष्टदृष्ट्य । उपासनोपदिष्टेय तदर्थमनुकम्पया ॥ १६ ॥ यदि हि पर एवातमा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव एक पर-

मार्थत सन् 'एकमेवाद्वितीयम् 'इत्यादिश्रुतिभ्य , असद्न्यत् , किमर्थेयमुपासनोपदिष्टा 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ' 'य आत्मापहतपाप्मा ' 'स ऋतु कुर्वीत ' 'आत्मेत्येवोपासीत ' इत्यादिश्रुतिभ्य , कर्माणि चामिहोत्रादीनि १ भूणु कारणम्-- आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृता, वर्णिनश्च मा-र्गेगा, आश्रमशब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्, त्रिविधा । कथम् 2 हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्ट्य हीना निकृष्टा मध्यमा उत्कृष्टा च दृष्टि दर्शनसामर्थ्य येषा ते, मन्दमध्यमोत्तमबुद्धिसाम थ्योपिता इत्यर्थ । उपासना उपदिष्ठा इय तद्र्थ मन्द्रमध्य-मन्ष्रयाश्रमाद्यर्थ कर्माणि च । न चात्मैक एवाद्वितीय इति निश्चितोत्तमन्ष्ट्यर्थम् । दयाछुना वेदेनानुकम्पया सन्मा-र्गगा सन्त कथमिमामुत्तमामेकत्वदृष्टिं प्राप्नुयुरिति, 'यन्म-नराा न मनुते येनाहुर्मनो मतम । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिवसुपासते ' 'तत्त्वमसि ' 'आत्मैवेद सर्वम् ' इत्यादि श्रुतिभ्य ॥

स्वित्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् । परस्पर विरुभ्यन्ते तैरय न विरुध्यते ॥ १७ ॥

शास्त्रोपपत्तिभ्यामवधारितत्वादृद्वयात्मदृशन सम्यग्दृशं नम्, तद्वाह्यत्वान्मिथ्यादृशनमन्यत्। इतश्च मिथ्यादृशन द्वैतिना रागद्वेषादिवोषास्पद्त्वात् । कथम् <sup>2</sup> स्वसिद्धान्तव्यव-स्थासु स्वसिद्धान्तरचनानियमेषु कपिलकणाद्बुद्धाईतादिदृष्ट्य-नुसारिणो द्वैतिनो निश्चिता , एवमेवैष परमार्थो नान्यथेति , तत्र तत्रानुरक्ता प्रतिपक्ष चात्मन पद्यन्तस्त द्विषन्त इत्येव रागद्वेषोपेता स्वसिद्धान्तद्र्यनिमित्तमेव परस्परम् अन्योन्य विकथ्यन्ते । तैरन्योन्यविरोधिभिरस्मदीयोऽय वै दिक सर्वानन्यत्वादासैकत्वदर्यनपक्षो न विकथ्यते , यथा स्वहस्तपादादिभि । एव रागद्वेषादिदोषानास्पद्त्वादात्मैक-त्वबुद्धियेव सम्यग्दर्शनमित्यभिप्राय ।

अद्वेत परमार्थो हि द्वैत तद्भेद उच्यते । तेषाम्रभयथा द्वैत तेनाय न विरुध्यते ॥ १८ ॥

केन हेतुना तैर्न विरुध्यत इत्युच्यते — अद्वैत परमार्थ , हि यस्मात् द्वैत नानात्व तस्याद्वैतस्य भेद तद्वेद , तस्य का यमित्यर्थ , 'एकमेवाद्वितीयम' 'तत्तेजोऽस्रजत दित श्रुते , उपपत्तेश्च, स्विचत्तस्पन्दनाभावे समाधौ मूर्छाया सुषुप्तौ वा अभावात् । अत तद्भेद उन्यते द्वैतम् । द्वैतिना तु तेषा परमार्थतोऽपरमार्थतश्च उभयथापि द्वैतमेव , र्याद च तेषा श्रान्ताना द्वैतदृष्टि अस्माकमद्वैतदृष्टिरश्चान्तानाम् , तेनाय हेतुना अस्मत्पश्चो न विरुध्यते तै , 'इन्द्रो मायाभि ' 'न तु तिह्नतीयमस्ति 'इति श्रुते । यथा मत्तगजारूढ उन्मत्त भूमिष्ठम् 'प्रतिगजारूढोऽह गज वाहय मा प्रति 'इति श्रुवाण मि त प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्धचा, तद्वत् । तत परमा र्थतो ब्रह्मविदात्मैव द्वैतिनाम् । तेनाय हेतुना अस्मत्पक्षो न विरुध्यते तै ॥

मायया भिद्यते होतन्नान्यथाज कथचन । तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृत त्रजेत् ॥ १९ ॥

द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैतमप्यद्वैतवत्परमाथसदिति स्था त्कस्यचिदाशङ्केयत आह— यत्परमार्थसद्द्वैतम्, मायया भिद्यत द्वेतन् तैमिरिकानेकचन्द्रवत् रज्जु सर्पधारादिभिर्भे दैरिव, न परमार्थत, निरवयवत्वादासन । सावयव द्यवयवान्यथात्वेन भिद्यते, यथा मृत घटादिभेदै । तस्मान्नि रवयवमज नान्यथा कथचन, केनचिद्पि प्रकारेण न भिद्यत इत्यभिप्राय । तत्त्वतो भिद्यमान हि अमृतमजमद्वय स्वभावत सत् मर्यता व्रजेत्, यथा अग्नि शीतताम्। तच्चानिष्ट स्वभा ववैपरीत्यगमनम्, सर्वप्रमाणविरोधात् । अजमद्वयमात्म-तत्त्व माययैव भिद्यते, न परमार्थत् । तस्मान्न परमार्थ-सद्दैतम् ॥ अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिन । अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यता कथमेष्यति ॥ २०॥

य तु पुन कचिदुपनिषद्धारयातारो ब्रह्मवादिनो वावदू का अजातस्यैव आत्मतत्त्वस्यामृतस्य स्वभावतो जातिम् उ त्पत्तिम् इच्छन्ति परमार्थत एव, तेषा जात चेत्, तदेव मर्त्य तामेष्यत्यवद्यम् । स च अजातो ह्यमृता भाव स्वभावत सन्नात्मा कथ मर्त्यतामेष्यति । न कथचन मर्त्यत्व स्वभाव वैपरीत्यमेष्यतीत्यथ ॥

न भवत्यमृत मर्त्य न मर्त्यममृत तथा । प्रकृतेरन्यथाभावा न कथचिद्भविष्यति ॥ २१ ॥

यस्मान्न भवति अमृत मर्त्य छोके नापि मत्यममृत तथा, तत प्रकृते स्वभावस्य अयथाभाव स्वत प्रन्युति न कथचिद्भविष्यति, अग्नेरिवौष्ण्यस्य ॥

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् । कृतकेनामृतस्तस्य कथ स्थास्यति निश्वल ॥ २२ ॥

यस्य पुनर्वादिन स्वभावेन अमृतो भाव मर्त्यता गन्छ-ति परमार्थतो जायते, तस्य प्रागुत्पत्ते स भाव स्वभावतो- ऽमृत इति प्रतिज्ञा मृषेव । कथ तर्हि श्वा किनामृत तस्य स्वभाव । क्वतकेनामृत स कथ स्थास्यित निश्चल श अमृत-स्वभावतया न कथचित्स्थास्यित । आत्मजातिवादिन सर्वथा अज नाम नास्येव । सवमेतन्मर्थम् , अत अनिर्मोक्षप्रसङ्ग इस्यभिप्राय ॥

भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुति । निश्चित युक्तियुक्त च यक्तद्भवति नेतरत् ॥ २३ ॥

नन्वजातिवादिन सृष्टिप्रतिपादिका श्रुति सगन्छ ते। बाढम, विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका श्रुति , सा त्व-न्यपरा, 'उपाय सोऽवतारय' इत्यवोचाम। इदानीमु-केऽपि परिहारे पुनश्चोद्यपरिहारो विवक्षितार्थ प्रति सृष्टि-श्रुत्यक्षराणामानुस्रोम्यविरोधशङ्कामात्रपरिहारार्थो । भूतत परमार्थत सृष्ट्यमाने वस्तुनि, अभूतत मायया वा माया-विनेव सृष्ट्यमाने वस्तुनि समा तुल्या सृष्टिश्रुति । ननु गौ णमुख्ययोग्रेख्ये शब्दार्थप्रतिपत्तिर्युक्ता, न, अन्यथासृष्टेरप्र सिद्धत्वान्निष्प्रयोजनत्वाच इत्यवोचाम। अविद्यासृष्टिविषयैव सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टि , न परमार्थत , 'सबाह्याभ्य नतरो ह्यज ' इति श्रुते । तस्मात् श्रुत्या निश्चित यत् एक मेवाद्वितीयमजममृतमिति, युक्तियुक्त च युक्त्या च सपन्नम् ,

तदेवेत्यवोचाम पूर्वैर्प्रन्थे , तदेव श्रुत्यर्थो भवति, नेतरत्क दाचिदपि कचिदपि ॥

नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि। अजायमानो बहुधा जायते मायया तु स ॥ २४॥

कथ श्रुतिनिश्चय इत्याह-यि हि भूतत एव सृष्टि स्यात् , तत सत्यमेव नानावस्त्वित तदभावप्रदर्शनार्थ आ-म्राया न स्यात्, अस्ति च 'नेह नानास्ति किंचन ' इत्या-म्नायो द्वेतभावप्रतिषेधार्थ , तस्मादात्मैकत्वप्रतिपत्त्यर्था क-ल्पिता सृष्टिरभूतैव प्राणसवादवन् । 'इन्द्रो मायाभि ' इ त्यभूतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन व्यपदेशात् । ननु प्रज्ञाव चनो मायाशब्द , सत्यम , इन्द्रियप्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युपगमाददोष । मायाभि इन्द्रियप्रज्ञाभिरविद्यारू-पाभिरित्यर्थ । अजायमानो बहुधा विजायते 'इति श्रुते । तस्मात् जायते मायया तु स , तु शब्दोऽवधारणार्थ माय-यैवेति । न ह्यजायमानत्व बहुधाजन्म च एकत्र सभवति, अग्नाविव शैत्यमीष्ण्य च। फलवत्त्वाद्यात्मैकत्त्रदर्शनमेव श्रुति निश्चितोऽर्थ, 'तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपद्यत ' इत्यादिमन्त्रवर्णात् 'मृत्यो स मृत्युमाप्नोति ' इति निन्दित

त्वाच सृष्ट्यादिभेददृष्टे ॥

सभूतेरपवादाच सभव प्रतिषिध्यते । को न्वेन जनयेदिति कारण प्रतिषिध्यते ॥ २५ ॥

अन्ध तम प्रविशन्ति ये सभूतिमुपासते ' इति सभूतेकपास्यत्वापवादात्सभव प्रतिषिध्यते, न हि परमा र्थसद्भताया सभूतौ तदपवाट उपपद्मत । ननु विना-शेन सभूते समुचयविधानार्थ सभूत्यपवाद , यथा 'अन्ध तम प्रविद्यन्ति येऽविद्यासुपासते 'इति । सत्यमव, देवताद र्भनस्य समूतिविषयस्य विनाशशब्दवान्यस्य च कमण समु-वयविधानार्थ सभूत्यपवाद , तथापि विनाशांख्यस्य कर्मण स्वाभाविकाज्ञानप्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थत्ववत् देवतादं-शनकमसमुचयस्य पुरुषसस्काराथस्य कर्मफलरागप्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैषणाद्वयस्रक्षणम्य मृत्यारतितरणार्थत्वम्। एव ह्येष-णाद्वयरूपान्मृत्योरशुद्धेवियुक्त पुरुष संस्कृत स्यान् । अतो मृत्यारतितरणाथा देवताद्शैनकमसमुचयळक्षणा हाविद्या। ए-वमव एषणाद्वयस्थानियाया मृत्योरतितीर्णस्य विरक्तम्योप निषच्छास्त्रार्थास्त्रोचनपरस्य नान्तरीयिका परमात्मैकत्वविद्यो-त्पत्तिरिति पूर्वभात्रिनीमविद्यामपेक्ष्य पश्चाद्वाविनी ब्रह्मवि-

या अमृतत्वसाधना एकेन पुरुषेण सबध्यमाना अविद्यया समुद्यीयत इत्युच्यत । अत अन्यार्थत्वादमृतत्वमाधन ब्रह्म विद्यामपेक्ष्य, निन्दार्थ एव भवित सभूत्यपवाद यद्यप्यश्चु द्धिवियोगहेतु अतिष्ठष्ठित्वात । अत एव सभूतेरपवादात्सभू तेगपेक्षिकमेव मत्त्वमिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य अमृतार्य सभव प्रतिषिध्यते । एव मायानिर्मितस्यैव जीवस्य अविद्यया प्रत्युपस्थापितस्य अविद्यानाशे स्वभावरूपत्वात्पर मार्थत को न्वेन जनयेत् । तथा न कश्चिदेन जनयेति पुनर्विवेकतो नष्ट जनयेत्कश्चित्त, तथा न कश्चिदेन जनयेदिति । को न्वित्याक्षेपार्थत्वात्कारण प्रतिषिध्यते । अविद्योन्द्रित्य नष्टस्य जनयित् कारण न किचित्रस्तित्याभिप्राय , भाय कुतश्चित्र वभूव कश्चित् । इति श्रुते ।।

स एष नेति नेतीति व्याख्यात निह्नुते यत । सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाज प्रकाशते ॥ २६ ॥

सर्वविशेषप्रतिषेधेन 'अथात आदेशा नेति नेति' इति प्रतिपादितस्यात्मनो दुर्बोधत्व मन्यमाना श्रुति ,पुन पुन- इपायान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपादियषया यद्यद्वयाख्यात तत्सर्वे निहुते। प्राह्म जनिमद्वेद्विषयमपळपत्यर्थात् 'स एष

नेति नेति ' इत्यात्मनोऽदृदयता दर्शयन्ती श्रुति । उपायस्यो-पेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन व्यार्यातस्य उपेयवद्गाह्यता मा भूदिति अप्राह्मभावेन हेतुना कारणेन निह्नुत इत्यर्थ । ततश्चैवभुपायस्योपेयनिष्ठतामेव जानत उपेयस्य च नित्यै-करूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतस्व प्रकाशते स्वयमेव ॥

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वत । तत्त्वतो जायते यस्य जात तस्य हि जायते ॥ २७ ॥

एव हि श्रुतिवाक्यशते सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमह्रय न ततोऽन्यव्स्तीति निश्चितमेतन् । युक्ता चाधुनैतदेव पुनर्निर्धार्यत इत्याह्—तन्नैतत्स्यात् सदा अप्राह्ममेव चेदसदेवात्मतत्त्वमिति, तम्न, कार्यग्रहणात् । यथा सतो
मायाविन मायया जन्म कार्यम्, एव जगतो जन्म कार्य
गृह्ममाण मायाविनमिव परमार्थसन्तमात्मान जगज्जन्म मायास्पदमेव गमयति । यस्मान् सतो हि विद्यमानात्कारणान्
मायानिर्मितस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगज्जन्म युज्यते, नासत्त कारणात् । न तु तत्त्वत एव आत्मनो जन्म युज्यते ।
अथवा, सत विद्यमानस्य वस्तुनो रङ्वादे सर्पादिवत् मावया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो यथा, तथा अप्राह्मस्यापि

सत एवात्मनो रज्जुसर्पवज्जगद्भूपेण मायया जनम युज्यते । न तु तत्त्वत एवाजस्यात्मनो जनम । यस्य पुन परमार्थ-सद्जमात्मतत्त्व जगद्भूपेण जायते वादिन न हि तस्य अज जायत इति शक्य वक्तुम्, विरोधात् । तत तस्या-र्थाज्ञात जायत इत्यापन्नम् । तत्रश्चानवस्थापाताज्ञायमानत्व न । तस्माद्जमेकमेवात्मतत्त्वमिति सिद्धम् ॥

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥

असद्वादिनाम् असतो भावस्य मायया तत्त्वतो वा न कथचन जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात् । न हि वन्ध्यापुत्रो मायया तत्त्वतो वा जायते । तस्मादत्रासद्वादो दूरत एवा-नुपपन्न इसर्थ ॥

यथा स्वमे द्वयाभास स्पन्दते मायया मन । तथा जाम्रहृयाभास स्पन्दते मायया मनः ॥ २९ ॥

कथ पुनं सतो माययैव जन्मेत्युन्यते— यथा रज्जा विकल्पित सपे रज्जुरूपेणावेक्ष्यमाण सन्, एव मन पर-मात्मविज्ञप्यात्मरूपणावेक्ष्यमाण सन् प्राह्मग्राहकरूपेण द्वया-भास स्पन्दते स्वप्न मायया रज्ज्वामिव सपे, तथा तद्व देव जाप्रत् जामरिते स्पन्दते मायया मन , स्पन्दत इवेखर्थ ॥

अद्वयं च द्वयाभासं मन स्वमे न सशय । 'अद्वयं च द्वयाभास तथा जाग्रज्ञ संशय'॥ ३०॥

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत आसरूपेण अद्वय सत् ह याभास मन स्वप्ने, न सज्ञय । न हि स्वप्ने हस्त्यादि प्राह्म तद्प्राहक वा चक्षुरादि, द्वय विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति, जाप्रदिप तथैवेत्यर्थ, परमार्थसद्विज्ञानमात्राविशेषात्।।

मनोदृश्यमिद द्वैत यर्तिकचित्सचराचरम् । मनसो ह्यमनीभावे द्वैत नैवोपलभ्यते ॥ ३१ ॥

रज्जुसपैवद्विकल्पनारूप द्वैतरूपेण मन एवेत्युक्तम् । तत्र किं प्रमाणमिति, अन्वयन्यतिरेकळक्षणमनुमानमाह । कथम् १ तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन दृश्य मनोदृश्यम् इद द्वैत सर्व मन इति प्रतिज्ञा, तद्भावे भावात् तद्यभावे चाभावात् । मनसो हि अमनीभावे निरुद्धे विवेकदर्शनाभ्यासवैराग्याभ्या रज्ज्वामिव सर्पे छय गते वा सुषुप्ते द्वैत नैवोपछभ्यत इति अभावात्मिद्ध द्वैतस्यासन्विमत्यर्थ ॥

आत्मसत्यातुवोधेन न सकल्पयते यदा । अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् ॥ ३२ ॥ कथ पुनद्रममनीभाव इत्युच्यते— आत्मैवं सत्यमा-त्मसत्यम्, मृत्तिकावत्, वाचारमभण विकारा नामधय मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इति श्रुते । तस्य शास्त्राचार्योपदेश-मन्ववबोध आत्मसत्यानुबोध । तेन सकल्प्याभावात्तन्न सकल्पयते दाह्याभावे ज्वलनिमवाग्ने यदा यस्मिन्काले, तदा तस्मिन्काले अमनस्ताम् अमनोभाव याति, प्राह्या-भावे तत् मन अग्रह ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थ ।।

# अकल्पकमज ज्ञान ज्ञेयाभिन मचक्षते । ब्रह्म ज्ञेयमज नित्यमजेनाज विबुभ्यते ॥ ३३ ॥

यद्यसदिद् द्वैतम्, केन समक्षसमात्मतत्त्व विद्युष्यत इति, उच्यते—अकल्पक सर्वकल्पनावर्जितम्, अत एव अज इति विद्यात् । अभिन्न प्रमुख्य अभिन्न प्रमुख्य अव्याद्यक्षित्र । 'तस्यैव विद्योषणम्— ब्रह्म होय यस्य, स्वस्थ तदिद् ब्रह्म होयम् औष्ण्यस्येवाग्निवद्भिन्नम् , तेन आत्मस्वरूपेण अजेन इतिन अज होयमात्मतत्त्व स्वय-मेव विद्युष्यते अवगच्छति । नित्यप्रकाशस्वरूप इव सविता नित्यविद्यानिकरसघनत्वान्न झानान्तरमपेक्षत इत्यर्थ ॥ , निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमत । प्रचारः स त विज्ञेय सुषुप्तेऽन्यो न तत्सम ॥३४॥

आत्मसत्यानुबोधेन सकल्पमकुर्वत् बाह्यविषयाभावे निरिन्धनाग्निवत्प्रशान्त सत् निगृहीत निरुद्ध मनो भवतीत्युक्तम् ।
एव च मनसो ह्यमनीभावे द्वैताभावश्चोक्त । तस्यैव निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनस निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जितस्य
धीमत विवेकवत प्रचरण प्रचारो य , स तु प्रचार विशेषेण
क्रेयो विक्रेयो योगिभि । ननु सर्वप्रत्याभावे यादृश सुषुप्तिस्थस्य मनस प्रचार , तादृशं एव निरुद्धस्यापि, प्रत्ययाभावाविशेषात् , कि तत्र विक्रेयमिति । अत्राच्यते— नैवम ,
यस्मात्सुषुप्ते अन्य प्रचारोऽविद्यामोहतमोग्रस्तस्य अन्त
र्जीनानेकानर्थप्रवृत्तिबीजवासनावते मनस आत्मसत्यानु
बोधहुताश्चविष्ठुष्टाविद्याद्यनर्थप्रवृत्तिबीजस्य निरुद्धस्य अन्य
एव प्रशान्तसर्वक्रेशरजस स्वतन्त्र प्रचार । अतो न
तत्सम । तस्माद्युक्त स विक्वातुमित्यभिप्राय ॥

लीयते हि सुषुप्तौ तिश्वगृहीत न लीयते । तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोक समन्तत ॥ ३५॥ प्रचारभेदे हेतुमाह—लीयते सुषुप्तौ हि यस्मात्सर्वाभिर- विद्यादिप्रत्ययबीजवासनाभि सह तमोरूपम् अविशेषरूप बीजभावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वक निगृहीत निरुद्ध सत न स्वीयते तमोबीजभाव नापद्यते । तस्माद्युक्त प्रचारभेद् सुषुप्तस्य समाहितस्य मनस । यदा प्राह्मप्राहकाविद्याकृतम- स्वाद्यवर्जितम्, तदा परमद्वय ब्रह्मीव तत्सवृत्तामिस्यत तदेव निभेयम्, द्वैतप्रहणस्य भयनिमित्तस्याभावात् । शान्तमभय ब्रह्म यद्विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । तदेव विशेष्यते— क्विप्तिन्तम् आत्मस्वभावचैतन्यम्, तदेव ज्ञानमास्रोक प्रकाशो यस्य, तद्वद्य ज्ञानास्रोक विज्ञानैकरसघनमित्यर्थ । समन्तत समन्तात्, सर्वतो व्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापक- मित्यर्थ ॥

अजमनिद्रमस्वप्रमनामकमरूपकम् । सकृद्विभात सर्वज्ञ नोपचार कथचन ॥ ३६ ॥

जन्मनिमित्ताभावात्सवाद्याभ्यन्तरम् अजम् , अविद्यानि-मित्त हि जन्म रज्जुसपैवदित्यवोचाम । सा चाविद्या आसस त्यानुबोधेन निरुद्धा यत , अत अजम् , अत एव अनिद्रम् अविद्यालक्षणानादिमीयानिद्रास्वापात्मबुद्धम् अद्वयस्वरूपे-णात्मना , अत अस्वप्रम् । अप्रबोधकृते द्यस्य नामरूपे , प्रबोधाक्ष ते रज्जुसपैवद्विनष्टे । न नाम्नाभिधीयते ब्रह्म, रूप्य ते वा न केनचित्प्रकारेण इति अनामकम् अरूपक च तत् , 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादिश्चृते । किंच, सकृद्धिमात सदैव विभात सदा भारूपम्, अम्हणान्यश्राम्रहणाविभीवति-रोभाववर्जितत्वात् । म्रहणाम्रहण हि राज्यहनी, तमश्चावि-यालक्षण सदा अप्रभातत्वें कारणम्, तदभावािक्रत्यचैतन्य भारूपत्वाच युक्त सकृद्धिभातिमिति । अत एव सर्वे च तत् हाप्तिस्कर्प चेति सर्वेज्ञम् । नेह ब्रह्मण्येवविधे उपचरणमुप-चार कर्तव्य यथा अन्येषामात्मस्वरूपव्यतिरेकेण समाधा-नाद्युपचार । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वाद्धह्मण कथचन न कथचिदिप कर्तव्यसमव अविद्यानाशे इत्यर्थ ॥

सर्वाभिलापविगत सर्वचिन्तासम्रुत्थित । सुप्रज्ञान्त सकुज्ज्योति समाधिरचलोऽभय ॥

अनामकत्वां युक्तार्थसिद्धये हेतुमाह—अभिल्प्यते अनेने ति अभिलाप वाक्करण सर्वप्रकारस्याभिधानस्य, तस्माद्धिग त , वागत्रोपलक्षणार्था, सर्ववाद्धकरणवर्जित इत्येतत । तथा, सर्वचिन्तासमुत्थित , चिन्त्यते अनयेति चिन्ता बुद्धि , तस्या समुत्थित , अन्त करणविवर्जित इत्यर्थ , 'अप्राणो ह्यमना शुभ्र ''अक्षरात्परत पर ' इत्यादिश्रुते । यस्मात्सर्वविषयव र्जित , अत सुप्रशान्त । सञ्चल्योति सदैव ज्योति आ-

त्मचैतन्यस्वरूपेण । समाधि समाधिनिमित्तप्रज्ञावगम्यत्वा-न्, समाधीयते अस्मिन्निति वा समाधि । अच्छ अवि-क्रिय । अत एव अभय विक्रियाभावात् ॥

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते ।

आत्मसस्य तदा ज्ञानमजाति समता गतम् ॥ ३८ ॥

यस्माद्वहोव 'समाधिरचलोऽभय ' इत्युक्तम् , अत न तत्र तिम्मन्ब्रह्मणि प्रह प्रहणमुपादानम् , न उत्सर्ग उत्स- र्जन हान वा विद्यते । यत्र हि विक्रिया तिद्वष्यत्व वा, तत्र हानोपादाने स्याताम् , न तह्वयमिष्ठ ब्रह्मणि सभवति, विकारहेतारन्यस्याभावान्निरवयवत्वाच्च , अतो न तत्र हानो पादाने सभवत । चिन्ता यत्र न विद्यते, सर्वप्रकारैव चिन्ता न सभवति यत्र अमनस्त्वान् , कुतस्त्र हानोपादाने इत्यथ । यदैव आत्मसत्यानुबोधो जात , तदैव आत्मसस्थ विषया भावाद्गन्युष्णवदात्मन्येव स्थित ज्ञानम् , अजाति जातिव- र्जितम् , समता गतम् पर माम्यमापन्न भवति । यदादौ प्रतिज्ञातम् 'अतो वद्भयाम्यकार्पण्यमजाति समता गतम् पर हित, इद तदुपपत्तित शास्त्रतश्चोक्तमुपसिह्वयते— अजाित समता गतम् । एतस्मादात्मसत्यानुबोधात्कार्पण्याविषय- मन्यन् , यो वा एतदक्षर गार्ग्यविदित्वास्माञ्चकार्प्रैति

स कृपण 'इति श्रुते । प्राप्यैतत्सर्व कृतकृत्यो बाह्मणो भवतीत्यभिप्राय ॥

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगिणाम् । योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिन ॥ ३९ ॥

यद्यपीदिमित्थ परमार्थतत्त्वम् , अस्पर्शयोगो नाम अय सर्वसबन्धारयस्पर्शविजतत्वात् अस्पर्शयोगो नाम वै स्मर्थते प्रसिद्ध उपनिषत्सु । दु खेन दृश्यत इति दुर्दशे सर्वयोगि णाम् वेदान्तविज्ञानरिहतानाम् , आससत्यानुबोधायासलभ्य एवेत्यर्थ । योगिन बिभ्यति हि अस्मात्सवभयवर्जितादिषि आत्मनाशरूपीमम योग मन्यमाना भय कुवन्ति, अभये अस्मिन भयदर्शिन भयनिमित्तात्मनाशदर्शनशीला अवि-वेकिन इत्थर्थ ॥

मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिणाम् । दु खक्षय प्रबोधश्चाष्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥

येषा पुनर्जद्वास्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुसर्पवत्कित्पतमेव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यते, तेषा ब्रह्मस्वरूपाणाम भय मोक्षाख्या च अक्षया शान्ति स्वभावत एव सिद्धा, नान्यायत्ता, 'नोपचार कथचन' इत्युक्ते, ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्ट्यो मनोऽन्यदात्मव्यविरिक्त-मात्मसबिध पश्यिन्त, तेषामात्मसत्यानुबोधरिहताना म नसो निम्नहायत्तमभय सर्वेषा योगिनाम् । किंच, दु खक्ष-योऽपि । न ह्यात्मसबिधिन मनसि प्रचिछते दु खक्षयो-ऽस्त्यविवेकिनाम् । किंच, आत्मप्रबोधोऽपि मनोनिम्नहायत्त एव । तथा, अक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिस्तेषा मनोनि महायत्तेव ॥

उत्सेक उद्धेर्यद्वत्कुशाग्रेणैकविन्दुना । मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदत ॥ ४१॥

मनोनिम्रहोऽपि तेषाम् उद्धे क्रुशामण एकिबन्दुना उत्सेचनेन शोषणव्यवसायवत् व्यवसायवतामनवसन्नान्त -करणानामनिर्वेदात् अपरिखेदत भवतीत्यर्थ ॥

उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्त कामभोगयोः । सुप्रसन्न छये चैव यथा कामो छयस्तथा ॥ ४२ ॥

किमपरिखिन्नव्यवसायमात्रमेव मनोनिश्रहे उपाय १ ने-त्युच्यते, अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्, वक्ष्यमाणेनोपायन कामभोगविषयेषु विश्विप्त मनो निगृह्यीयात् निरुम्ध्यादास न्येवेत्यर्थे । किंच, छीयतेऽस्मिनिति सुषुप्तो छय , तस्मिन् लय च सुप्रसन्नम् आयासवर्जितमपीत्येतत्, निगृह्वीयादि त्यनुवतते । सुप्रसन्न चेत्कस्मान्निगृह्यत इति, उन्यते, यस्मात् यथा काम अनर्थहेतु, तथा ल्योऽपि, अत कामविषयस्य मनसो निष्रहबक्षयादपि निराद्धव्यत्विमिन्यर्थे ॥

'दु'खं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत्। अज सर्वमनुस्मृत्य जात नैव तु पश्यति ॥ ४३ ॥

क स उपाय इति, उन्यते— सर्व द्वैतमविद्याविजृ िम्मत दु खमन इत्यनुस्मृत्य कामभागात् कामनिमित्ता भोग इच्छानिषय तस्मान् निष्रसृत मनो निवर्तयेत् वैराग्यभावन येत्यर्थ । अंज ब्रह्म सर्वम इत्येतन्छास्त्राचार्योपदेशत अनु-स्मृत्य तद्विपरीत द्वैतजात नैव तु पश्यित अभावात् ॥

लये सबोधयेचित्त विक्षिप्त शमयेत्पुन । सकषाय विजानीयात्समप्राप्त न चालयेत् ॥ ४४ ॥

एवमनेन क्वानाभ्यासवैराग्यद्वयोपायन छय सुषुप्त छीन सबोधयेत् मन आत्मविवेकदर्शनेन योजयत्। चित्त मन इत्यनश्रोन्तरम्। विश्विप्त च कामभागेषु शमयेत्पुन । एव पुन पुनरभ्यासता छयात्सकोधित विषयेभ्यश्च व्यावर्तितम्, नापि साम्यापन्नम्नतराछावस्थ सकषाय सराग बीजसयुक्त मन इति विजानीयात् । ततोऽपि यवत साम्यमापाद्येत । यदा तु समप्राप्त भवति, समप्राप्त्यभिमुखीभवतीत्यर्थ , तत तत् न चाळयेत् , विषयाभिमुख न कुर्यादित्यथ ॥

नास्वादयेत्सुख तत्र नि सङ्ग प्रज्ञया भवेत्। निश्चल निश्चरच्चित्तमेकीकुर्योत्प्रयत्नतः ॥ ४५ ॥

समाधित्सतो योगिनो यत्सुख जायते, तत् नाम्वाद्येत तत्र न रज्येतेत्यर्थ । कथ तर्हि १ नि सङ्ग नि स्पृद्द प्रज्ञया विनेकबुद्ध्या यदुपलभ्यते सुराम, तदिवद्यापरिकल्पित मृषै-वेति विभावयेत्, तताऽपि सुखरागान्निगृह्णीयादित्यर्थ । यदा पुन सुखरागान्निगृत्त निश्चलस्वभाव सत् निश्चरत् बहिर्निगन्छद्भवति चित्तम, ततस्तता नियम्य उक्तोपायेन आत्मन्यव एकीकुर्यात् प्रयन्नत । चित्त्वक्रपसत्तामात्रमेवापा-द्येदित्यथ ॥

यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्यते पुन । अनिङ्गनमनाभास निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥

यथोक्तेनोपायेन निगृहीत चित्त यदा सुषुप्ते न लीयते, न च पुनर्विषयेषु विक्षिप्यते, अनिङ्गनम् अचल निवातप्रदी पकल्पम्, अनाभास न केनचित्कल्पितेन विषयभावेनावभा सते इति, यदा एवळक्षण चित्तम्, तदा निष्पन्न ब्रह्म, ब्रह्मस्वरूपेण निष्पन्न चित्त भवतीत्यर्थ ॥

स्वस्थ शान्त सनिर्वाणमकथ्य सुखग्रुत्तमम् । अजमजेन क्रेयेन सर्वेक्ष परिचक्षते ॥ ४७ ॥

यथोक्त परमाथसुखमात्मसत्यानुबोधलक्षण स्वस्थ स्वा त्मिन स्थितम्, शान्त सर्वानथोपशमरूपम्, सनिर्वाणम्, निर्वृतिनिर्वाण केवल्यम्, सह निवाणेन वर्तते, तच अक-ध्य न शक्यते कथायितुम्, अत्यन्नासाधारणविषयत्वात्, सुखमुक्तम निरतिशय हि तद्योगिप्रत्यक्षमेव, न जातमिति अजम्, यथा विषयविषयम्, अजेन अनुत्पन्नेन द्वेयेन अव्य-तिरिक्त सत् म्वेन सर्वज्ञरूपेण मर्वज्ञ ब्रह्मैव सुख परिचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविद् ॥

न कश्चिजायते जीव सभवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किंचिन्न जायते ॥ ४८ ॥

सर्वोऽप्यय मनोनिष्रहादि मृह्णोहादिवत्सृष्टिरुपासना च उक्ता परमार्थस्वरूपप्रतिपत्त्युपायत्वेन, न परमार्थसत्येति । परमार्थसत्य तु न कश्चिष्णायत जीव कर्ता भोक्ता च नोत्प- द्यत केनचिव्पि प्रकारण । अत स्वभावत अजस्य अस्य एकस्यात्मन सभव कारण न विद्यते नास्ति । यसान्न वि-चतेऽस्य कारणम् , तस्मान्न कश्चिज्ञायते जीव इस्रेतत् । पू-वेषूपायत्वेनोक्ताना सत्यानाम् एतत् उत्तम सत्य यस्मिन्स त्यस्वरूपे ब्रह्मणि अणुमात्रमपि किंचिन्न जायते इति ।।

इति तृतीयमद्वैतप्रकरण सपूर्णम् ॥



## अलातशान्तिप्रकरणम् ॥

क्रानेनाकाञ्चकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् । क्रेयाभिन्नेन सबुद्धस्त वन्दे द्विपदा वरम् ॥ १ ॥

ओंकार्रानणियद्वारेण आगमत प्रतिज्ञातस्याद्वैतस्य बाह्य विषयभद्वैतथ्याच सिद्धस्य पुनरद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्या साक्षा न्निर्धारितस्य एतदुत्तम सत्यमित्युपसहार कृतोऽन्ते । तस्यै-तस्यागमार्थस्य अद्वैतद्र्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिना वैनाशि-काश्च। तेषा चान्योन्यविरोधाद्वागद्वेषादिक्केशाम्पद दर्शनमिति मिथ्याद्शेनत्व सूचितम् , क्वेजानास्पद्त्वात्सम्यग्दर्शनमित्य द्वैतदर्शनस्तुतये। तदिह विस्तरेणान्योन्यविरुद्धतया असम्यग्द-र्शनत्व प्रदृश्यं तत्प्रतिषेधेनाद्वैतद्र्शनसिद्धिरुपसह्तेव्या आवी तन्यायेनेत्यकातशान्तिप्रकरणमारभ्यते । तत्राद्वैतद्रशनसप्रदा यकतुरद्वैतस्वरूपेणैव नमस्कारार्थोऽयमाद्यश्लोक । आचार्यपृजा हि अभिप्रेतार्थसिद्धचर्थेष्यते शास्त्रारम्भे । आकाशेन ईषद्-समाप्तमाकाशकलपमाकाशतुल्यमित्येतत् । तेन आकाशकल्पेन ज्ञानेन । किम् <sup>१</sup> धर्मानात्मन । किंविशिष्टान् <sup>१</sup> गगनोपमान्

गगनमुपमा येषा ते गगनोपमा , तानात्मनो धर्मान् । झानस्यैव पुनिवशेषणम् क्रेयेधंमैंरात्मिभरिभिन्नम् अग्न्युष्णवत् सिवतृप्रकाशवस्य यत् झानम् , तेन झेयाभिन्नेन झानेन आकाशकल्पेन झेयात्मस्वरूपाव्यतिरिक्तेन, गगनोपमान्धर्मान्य स
बुद्ध सबुद्धवानित्यमेव इश्वरा यो नारायणाख्य , त वन्दे
अभिवादये । द्विपदा वर द्विपदोपलक्षिताना पुरुषाणा वर
प्रधानम् , पुरुषोत्तमित्यभिप्राय । उपदेष्ट्वनमस्कारमुखेन
झानझेयझात्रमेदरित परमार्थतत्त्वदर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपादियिषित प्रतिपक्षप्रतिषधद्वारेण प्रतिझात भवति ।।

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हित । अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्त नमाम्यहम् ॥ २ ॥

अधुना अद्वैतद्र्शनयोगस्य नमस्कार तत्स्तुतये—स्पर्शन स्पर्श सवन्धो न विद्यते यस्य योगस्य केनचित्कदाचिद्रि, स अस्पर्शयोग ब्रह्मस्वभाव एव वै नामेति, ब्रह्मविदा-मस्पर्शयोग इत्येव प्रसिद्ध इत्यर्थ । स च सर्वसत्त्वसुखो भवति । कश्चिदत्यन्तसुखसाधनविशिष्टोऽपि दु खस्वरूप, यथा तप । अय तु न तथा । किं तर्हि सर्वसत्त्वाना सुखा । तथा इह भवति कश्चिद्धिषयोपभोग सुखो न हित , अय तु सुखो हितश्च, नित्यमप्रचित्तरवभावत्वात् ।

कि च अविवाद, विरुद्ध वदन विवाद पक्षप्रतिपक्षपरिष्र हेण यस्मिन्न विद्यते स अविवाद । कस्मान् यत अवि-रुद्धश्च, य ईदृशो योग देशित उपदिष्ट शास्त्रेण, त नमा-म्यह प्रणमामीत्यर्थ ॥

भूतस्य जातिभिच्छन्ति वादिन केचिदेव हि। अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्॥ ३॥

कथ द्वैतिन परस्पर विरुध्यन्त इति, उच्यते— भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुन जातिम उत्पत्तिम् इच्छन्ति वादिन केचिदेव हि सारया , न सर्व एव द्वैतिन । यस्मान् अभू-तस्य अविद्यमानस्य अपरे वैशेषिका नैयायिकाश्च धीरा धीमन्त , प्राज्ञाभिमानिन इत्यर्थ । विवदन्त विरुद्ध वट न्तो हि अन्योन्यमिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्राय ॥

भूत न जायते किंचिदभूत नैव जायते । विवदन्तोऽद्वया होवमजाति ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥

तैरेंव विरुद्धवद्नेन अन्योन्यपश्चप्रतिषेध कुर्वद्भि किं स्यापित भवतीति, उन्यते— भृत विद्यमान वस्तु न जायते किंचिद्विद्यमानत्वादेव आत्मवत् इत्येव वदन असद्वादी सास्त्यपश्च प्रतिषेधति सज्जन्म । तथा अभूतम् अविद्यमा नम् अवित्यमानत्वान्नैव जायते शशविषाणवन् इत्येव वदन्सा-ख्योऽपि असद्वादिपश्चमसज्जन्म प्रतिषेधति । विवदन्त वि रुद्ध वदन्त अद्वया अद्वैतिनो ह्येते अन्यो यस्य पश्चौ सद सतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्त अजातिम् अनुत्पित्तमर्थात्रयाप-यन्ति प्रकाशयन्ति ते ॥

ख्याप्यमानामजाति तैरनुमोदामहे वयम् । विवदामो न तै सार्थमविवाद निवोधत ॥ ५ ॥

तैरव रयप्यमानामजातिम एवमस्तु इति अनुमोदामहे केवलम, न ते सार्ध विवदाम पक्षप्रतिपक्षपरिष्रहेण, यथा ते अन्योन्यमित्यभिप्राय । अत तम् अविवाद विवादर हित परमार्थदर्शनमनुकातमस्माभि निवोधत हे शिष्या ।

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिन । अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ सदसद्वादिन सर्वे । अय तु पुरस्तात्कृतभाष्य ऋोक ॥ न भवत्यमृत मर्त्य न मर्त्यममृत तथा । प्रकृतेरन्यथाभावो न कथचिद्भविष्यति ॥ ७ ॥ स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यतात् । कृतकेनामृतस्तस्य कथ स्थास्यति निश्चल ॥ ८॥ उक्तार्थाना क्रोकानामिहोपन्यास परवादिपक्षाणामन्यो-न्यविरोधर्यापितानुत्पस्यामोदनप्रदर्शनार्थ ॥

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या। प्रकृति सेति विश्वेया स्वभाव न जहाति या॥ ९॥

यस्माङ्गीकिक्यपि प्रकृतिर्न विपर्येति, कासावित्याह्— सम्यक्तिसद्धि ससिद्धि, तत्र भवा सासिद्धिनी, यथा योगिना सिद्धानामणिमाचौश्वर्यप्राप्ति प्रकृति, सा भूतभविष्यत्कालयो रिप योगिना न विपर्येति। तथैव सा। स्वाभाविकी द्रव्य-स्वभावत एव सिद्धा, यथा अग्न्यादीनामुख्णप्रकाद्यादिलक्षणा। सापि न कालान्तरे व्यभिचरित देशान्तरे वा, तथा सहजा आत्मना सहैव जाता, यथा पक्ष्यादीनामाकाशगमनादिल-श्वणा। अन्यापि या काचित् अकृता केनिचन्न कृता, यथा अपा निम्नदेशगमनादिलक्षणा। अन्यापि या काचित्त्वभाव न जहाति, सा सर्वा प्रकृतिरिति विद्येषा लोके। मिथ्या कल्पितेषु लौकिकेष्वपि वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवति, कि-मुत अजस्वभावेषु परमार्थवस्तुषु अमृतत्वलक्षणा प्रकृतिर्ना न्यथा भवेदित्यभिप्राय ॥

#### जरामरणनिर्धुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावत । जरामरणमिन्छन्तइन्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥

किंविषया पुन सा प्रकृति , यस्ता अन्यथाभावो वादिभि करूपते । कर्मरण- नर्मुक्ता जरामरणादिसर्वविकियावर्जिता इद्यर्थ । क । सर्वे धर्मा सर्वे आत्मान इत्येतत् । स्वभावत प्रकृतित एव । अत एवस्वभावा सन्तो धर्मा जरामरणिमच्छन्त इवे - च्छन्त रज्ज्वामिव सर्पमात्मिन कन्पयन्त च्यवन्त, स्वभा वतश्च छन्तीत्यर्थ । तन्मनीषया जरामरणिचन्तया तद्भावभा - वितत्वदोषेणेत्यथ ॥

# कारण यस्य वे कार्य कारण तस्य जायते। जायमान कथमज भिन्न नित्य कथ च तत्॥

कथ सज्जातिवादिभि साख्यैरतुपपन्नसुन्यते इति, आह वैशेषिक —कारण मृद्धदुपादानस्रक्षण यस्य वादिन वै का यम, कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य वादिन इस-र्थ । तस्य अजमेव सत् प्रधानादि कारण महदादिकार्यक्र-पेण जायत इसर्थ । महदाद्याकारेण चेज्ञायमान प्रधानम्, कथमजसुन्यते तै / विप्रतिषिद्ध चेदम—जायते अज चेति । नित्य च तैरुन्यते। प्रधान भिन्न विदीर्णम्, स्फुटितमेकदर्शन सत् कथ नित्य भवेदित्यर्थ। न हि सावयव घटादि एक-देशेन स्फुटनधर्मि नित्य दृष्ट छोके इत्यर्थ। विदीर्ण च स्यादे-कदेशेनाज नित्य चेत्येतत् विप्रतिषिद्ध तैरभिधीयत इत्य-भिप्राय।।

कारणाद्यद्यनन्यत्वमत कार्यमज तव । जायमानाद्धि वै कार्यात्कारण ते कथ श्रुवम् ॥ १२ ॥

उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थमाह— कारणात् अजात् कार्यस्य यदि अनन्यत्विमष्ट त्वया, तत कार्यमप्यजिमिति प्रा प्रम । इद चान्यद्विप्रतिषिद्ध कार्यमज चेति तव । किंचान्य-त्, कार्यकारणयोरनन्यत्वे जायमानाद्धि वै कार्यात् कारणम् अनन्यिक्तत्य ध्रुव च ते कथ भवेत्? न हि कुक्कुट्या एक-देश पन्यत, एकदेश प्रसवाय कल्प्यते ।।

अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै। जाताच जायमानस्य न व्यवस्था पसन्यते॥ १३॥

किंचान्यन्, यत् अजान् अनुत्पन्नाहस्तुन जायते यस्य वादिन कायम्, दृष्टान्त तस्य नास्ति वै, दृष्टान्ताभावे अ र्थाद्जान्न किंचिजायते इति सिद्ध भवतीत्यर्थ । यदा पुन जातात् जायमानस्य वस्तुन अभ्युपगमः, तद्दपि अन्यस्मा जातात्तद्दप्यन्यस्मादिति न व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्था स्यादित्यर्थे ॥

हेतोरादि फल येषामादिईंतु फलस्य च। हेतो फलस्य चानादि कथ तैरुपवर्ण्यते ॥ १४॥

'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्' इति परमार्थतो द्वैताभाव श्रुयोक्त , तमाश्रित्याह — हेतो धर्मादे आदि कारण देहादिसघात फळ येषा वादिनाम् , तथा आदि कारण हे-तुर्धमादि फलस्य च देहादिसघातस्य , एव हेतुफलयोरित-रेतरकायकारणत्वेन आदिमत्त्व ब्रुवद्भि एव हेतो फलस्य च अनादित्व कथ तैरुपवर्णयेते विप्रतिषिद्धमित्यर्थ । न हि नित्यस्य कृटस्थस्यात्मनो हेतुफलात्मकता सभवति ॥

हेतोरादि फल येषामादिईतु फलस्य च। तथा जन्म भवेत्तेषा प्रत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५॥

कथ तैर्विरुद्धमभ्युपगम्यत इति, उन्यत— हेतुजन्यादेव फलात् हेतोर्जन्माभ्युपगन्छता तेषामीहशो विरोध उक्तो भवति, यथा पुत्राज्जन्म पितु ॥ संभवे हेतुफलयोरेषितच्य क्रमस्त्वया। युगवत्सभवे यस्मादसबन्धो विषाणवत् ॥ १६ ॥

यथोक्तो विरोधो न युक्तोऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे, सभवे उत्पत्ती हेतुफछयो कम एषितव्य अन्वेष्टव्य त्वया-हेतु पूर्व पश्चात्फल चेति । इतश्च युगपत्सभवे यस्माद्धेतुफल यो कार्यकारणत्वेन असबन्ध, यथा युगपत्सभवतो सब्ये-तरगोविषाणयो ॥

फलादुत्पद्यमान सन्न ते हेतु प्रसिप्यति। अमसिद्ध कथ हेतुः फलग्रुत्पादयिष्यति ॥ १७ ॥

कथमसबन्ध इत्याइ--जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकान् फलान् उत्पद्यमान सन् शशविषाणादेरिवासतो न हेतु प्रसिध्यति जन्म न लभते । अलब्धात्मक अप्रसिद्ध सन शराविषा-णादिकल्प तव स कथ फलमुत्पादियध्यति १ न हि इतरेतरा पेक्षसिद्धयो शशविषाणकल्पयो कार्यकारणभावेन सबन्ध कचिदुष्ट अन्यथा वेत्यभिप्राय ॥

यदि हेतो फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्र हेतुत । कतरत्पूर्वनिष्पन यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥ १८ ॥ असबन्धतादोषेणापाकृतेऽपि हेतुफलयो कार्यकारणभावे, यदि हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युपगम्यत एव त्वया, कत-रत्पूर्वनिष्पन्न हेतुफलयो १ यस्त्र पश्चाद्भाविन सिद्धि स्यात्प्-र्वसिद्धापेक्षया, तद्भृष्टीत्यर्थ ॥

अशक्तिरपरिज्ञान क्रमकोपोऽथ वा पुन । एव हि सर्वथा बुद्धैरजाति परिदीपिता ॥ १९ ॥

अथ एतम शक्यते वक्तुमिति मन्यसे, सेयमशक्ति अपिरज्ञान तत्त्वाविवेक, मूढतेत्यर्थ। अथ वा, योऽय त्वयाक्त कम हेतो फलस्य मिद्धि फलाच हेतो सिद्धि- िरित इतरेतरानन्तर्यलक्षण, तस्य कोप विपर्यासोऽन्यथा- माव स्थादित्यभिप्राय। एव हतुफलयो कार्यकारणभावा नुपपक्ते अजाति सर्वस्थानुत्पक्ति परिदीपिता प्रकाशिता अन्योन्यपक्षदोष ब्रुविद्धिवीदिस्थ बुद्धि पण्डितैरित्थर्थ॥

बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्त सदा साध्यसमो हि स । न हि साध्यसमो हेतु सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥

नतु हेतुफलयो कार्यकारणभाव इत्यस्माभिक्क शब्द-मात्रमाश्रित्य च्छलमिद त्वयोक्तम— 'पुत्राज्जन्म पितुयथा' 'विषाणवश्वासवन्ध ' इत्यादि । न ह्यस्माभि असिद्धाद्धेतो फलसिद्धि , असिद्धाद्वा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्युपगता। किं तर्हि 2 बीजाङ्करवत्कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यत इति। अत्रोन्यते---बीजाङ्करारयो दृष्टान्तो य , स साध्येन सम तुल्यो ममेलभि प्राय । ननु प्रस्यक्ष कार्यकारणभावो बीजाङ्करयोरनादि , न, पूर्वस्य पूर्वस्य अपरभावादादिमत्त्वाभ्युपगमात्। यथा इदा नीमुत्पन्नोऽपरोऽङ्करो बीजादादिमान् बीज चापरमन्यस्माद ड्ररादिति क्रमेणोत्पन्नत्वादादिमत्। एव पूर्व पूर्वोऽड्रुरो बीज च पूर्व पूर्वमादिमदेवेति प्रत्येक सर्वस्य बीजाङ्करजा तस्यादिमस्वात्कस्यचिद्प्यनादित्वानुपपत्ति । एव हेतुफल यो । अथ बीजाङ्करसततेरनादिमत्त्वमिति चेत् , न, एक-त्वानुपपत्ते , न हि बीजाङ्कुरव्यतिरेकेण बीजाङ्करसतिर्नामै-का अभ्युपगम्यते हेतुफलसत्तिर्वा तदनादित्ववादिभि । तस्मात्सूक्तम 'हेतो फलस्य चानादि कथ तैरुपवर्ण्यते' इति । तथा च अन्यद्प्यनुपपत्तेर्न च्छल्लमित्यभिप्राय । न च लाके साध्यसमी हेतु साध्यस्य सिद्धौ सिद्धिनिमित्त युज्यत प्रयुज्यते प्रमाणकुरालैरित्यर्थ । हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्रा-भिषेत , गमकत्वात् , प्रकृतो हि न्छान्त , न हेतुरिति ॥

पूर्वापरापरिज्ञानमजाते परिदीपकम्।

## जायमानाद्धि वै धर्मात्कथ पूर्व न गृह्यते ॥ २१ ॥

कथ बुद्धैरजाति परिदीपितेति, आह- यदेतत् हेत्-फलयो पूर्वापरापरिज्ञानम्, तचैतन् अजाते परिदीपकम् अवबोधकमित्यथ । जायमानो हि चेद्धर्मी गृह्यते, कथ तस्मात्पूर्व कारण न गृह्यते । अवश्य हि जायमानस्य प्रहीत्रा तज्जनक प्रहीतव्यम् , जन्यजनकयो सबन्धस्यान-पेतत्वात् , तस्मादजातिपरिदीपक तदित्यर्थ ॥

## स्वतो वा परतो वापि न किचिद्वस्तु जायते। सद्सत्सदसद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥ २२ ॥

इतश्च न जायत किंचित् यज्जायमान वस्तु स्वत परत उभयतो वा सत् असत् सद्सद्वा न जायत, न तस्य कन-चिदपि प्रकारेण जन्म सभवति । न तावत्स्वयमेवापरि-निष्पन्नात्स्वत स्वरूपात्स्वयमेव जायत, यथा घटस्तस्मादेव षटात् । नापि परत अन्यस्मादन्य , यथा घटात्पट । तथा नोभयत , विरोधात् , यथा घटपटाभ्या घट पटो वा न जायते । ननु मृदा घटो जायते पितुश्च पुत्र , सत्यम् , अस्ति जायत इति प्रत्यय शब्दश्च मुढानाम् । तावेव तु शब्दप्रत्ययौ विवेकिभि परीक्ष्येत-- किं सत्यमव तौ, उत मृषा इति, यावता परीक्ष्यमाणे शब्दप्रस्थयविषय वस्तु घटपुत्रादिलक्षण शब्दमात्रमेव तन्, 'वाचारम्भणम्' इति श्रुते । सचेत् न जायते, सत्त्वात्, मृत्पित्रादिवत् । यद्य सन्, तथापि न जायते, असत्त्वादेव, शश्विषाणादिवत् । अथ सदसत्, तथापि न जायते विरुद्धस्यैकस्यासभवात् । अतो न किंचिद्वस्तु जायत इति सिद्धम् । येषा पुनर्जनिरेव जायत इति क्रियाकारकफलैकत्वमभ्युपगम्यते क्षणिकत्व च वस्तुन, ते दूरत एव न्यायापेता । इदिमत्थिमिस्प्रवधारणक्ष णान्तरानवस्थानात्, अनतुभूतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्च ॥

हेतुर्न जायतेऽनादे फल चापि स्वभावत । आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते ॥ २३ ॥

किंच, हेतुफलयोरनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया बलाद्ध तुफलयोरजन्मैवाभ्युपगत म्यान् । कथम् । अनादे आदि-राहितात्फलात् हेतु न जायते। न ह्यनुत्पन्नादनादे फलाद्धेतो जन्मेष्यते त्वया, फल चापि आदिरहितादनादेहेंतोरजात्स्वभा वत एव निर्निमत्त जायत इति नाभ्युपगम्यते । तस्मादनादि त्वमभ्युपगच्छता त्वया हेतुफलयोरजन्मैवाभ्युपगम्यते । य-म्मान् आदि कारण न विनाते यस्य लोके, तस्य ह्यादि पूर्वोक्ता जातिर्न विद्यते । कारणवत एव ह्यादेरभ्युपगम्यते, न अकारणवत ॥

प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वमन्यथा द्वयनाभात । सक्तेभस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४ ॥

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरणचिकीर्षया पुनराक्षिपति— प्रज्ञान प्रज्ञप्ति शब्दादिप्रतीति, तस्या सिनिमक्तत्वम्, नि
भिक्त कारण विषय इत्येतत्, सिनिमक्तत्व सिवषयत्व
स्वात्मव्यितिरिक्तविषयतेत्येतत्, प्रतिजानीमहे। न हि निर्विषया
प्रज्ञप्ति शब्दादिप्रतीति स्थात्, तस्या मिनिमक्तत्वात्।
अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीस्त्रपीतस्रोहितादिप्रस्थयवैचि
त्र्यस्य द्वयस्य नाशत नाशोऽभाव प्रसन्येतस्यथे। न च
प्रस्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्थाभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्। अत
प्रस्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्थाभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्। अत
प्रस्यवैचित्र्यस्य द्वयस्य दर्शनात्, परेषा तन्त्र परतन्त्रमित्य
न्यशास्त्रम्, तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य
प्रज्ञानव्यितिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता। न हि प्रज्ञप्त
प्रकागमात्रस्वरूपाया नीस्त्रपीतादिबाह्यास्त्रस्यवेचित्रस्यमन्तरेण
स्वभावभेदेनैतद्वैचित्य सभवति। स्फिटिकस्येव नीस्राधुपाध्याश्रयैविना वैचित्रय न घटत इत्यभिप्राय । इत्रश्र
परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यितिरिक्तस्यास्तिता। सक्न-

सन सक्नेश, दु खमित्यर्थं । उपलभ्यते हि अग्निदाहादि! निमित्त दु खम्। यद्यग्न्यादिबाह्य दाहादिनिमित्त विज्ञानन्य-तिरिक्त न स्यात्, ततो दाहादिदु ख नोपलभ्येत । उपलभ्य-ते तु । अत तेन मन्यामहे अस्ति बाह्योऽर्थ इति । त हि विज्ञानमात्रे सक्नेशो युक्त, अन्यत्रादर्शनादित्यभिप्राय ॥

प्रज्ञप्ते. सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् । निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात् ॥ २५ ॥

असोन्यते—बाढमेव प्रज्ञप्ते सिनिमित्तत्व द्वयसक्केशो-पळिविधयुक्तिदर्शनादिष्यते त्वया । स्थिरीभव तावत्त्व युक्ति दर्शन वस्तुनस्तथात्वाभ्युगमे कारणमित्यत्र । ब्रृहि किं तत इति । उच्यते— निमित्तस्य प्रज्ञप्ताळम्बनाभिमतस्य तव घटा देरनिमित्तत्वमनाळम्बनत्व वैचित्र्याहेतुत्वमिष्यतेऽस्माभि । कथम् भूतदर्शनान् परमार्थदर्शनादित्येतत् । न हि घटो यथा-भूतमृद्वपदर्शने सति तद्वचितरेकेणास्ति, यथा अश्वान्महिष , पटो वा तन्तुव्यतिरेकेण तन्तवश्वाद्युव्यतिरेकेण इत्येवमुत्तरोत्त रभूतदर्शन आ शब्दप्रत्ययनिरोधान्नैव निमित्तमुपलभामहे इत्य थ । अथ वा, अभूतदर्शनाद्वाद्यार्थस्य अनिमित्तत्वमिष्यते र ज्ञवादाविव सर्पादेरित्यर्थ । भ्रान्तिदर्शनविषयत्वाच निमिन त्तस्यानिमित्तत्व भवेत्, तद्भावे अभानात् । न हि सुपुप्त-ममाहितमुक्ताना भ्रान्तिदर्शनाभावे आत्मव्यतिरिक्तो वाह्यो-ऽर्थ उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगत वस्त्वतुन्मत्तैरिप तथाभूतं गम्यते । एतन द्वयदर्शन सक्केशोपल्लिभश्च प्रत्युक्ता ॥

चित्त न सस्पृश्वत्यर्थ नार्थाभास तथैव च । अभूतो हि यतथार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥ २६॥

यसान्नास्ति बाह्य निमित्तम्, अत चित्त न स्पृश्लायर्थे बाह्यालम्बनविषयम्, नाप्यर्थाभासम्, चित्तत्वात्, स्वप्नचि त्तवत्। अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नार्थवदेव बाह्य शब्दा-धर्था यत उक्तहेतुत्वाच। नाप्यर्थाभासिश्चत्तात्पृथक्। चित्त-मेव हि घटाद्यर्थवदवभासते यथा स्वप्ने।।

निमित्त न सदा चित्त सस्पृश्चत्यध्वसु त्रिषु । अनिमित्तो विपर्यासः कथ तस्य भविष्यति ॥ २७॥

नतु विपर्यासस्ति असित घटादौ घटाद्याभासता चि-तस्य, तथा च सित अविपर्यास कविद्वक्तव्य इति, अत्रोच्यते— निमित्त विषयम अतीतानागतवर्तमानाध्यसु त्रिष्विप सदा चित्त न सस्पृशेदेव हि। यदि हि कचित्स-स्पृशेन्, स अविपर्यास परमार्थ इत्यतस्तदपेक्षया असित

घटे घटाभासता विपर्यास स्यात्, न त तद्सित कढाचि दिप चित्तस्याथसस्पर्शनम् । तस्मात् अनिमित्त विपर्यास कथ तस्य चित्तस्य भविष्यति ? न कथचिद्विपर्यासोऽस्ती-त्यभिप्राय । अयमेव हि स्वभावश्चित्तस्य, यदुत असति निभिन्ते घटादौ तद्भवसभासनम् ॥

तस्मान जायते चित्त चित्तदृश्य न जायते। तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पद्म् ॥

'प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम्' इत्यादि एतदन्त विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचन बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेधपरम् आचार्येणानुमोढि तम् । तदेव हेत् कृत्वा तत्पक्षप्रतिषेधाय तदिद्मुच्यते---तस्मादियादि। यस्मादसत्येव घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य विज्ञानवादिना अभ्युपगता, तद्नुमोदितमस्माभिर्पि भूतद-र्शनात्, तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमानावभासता अस त्येव जन्मनि युक्ता भवितुमिति अतो न जायते चित्तम । यथा चित्तरत्रय न जायते अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति पदयति विज्ञानवादिन क्षणिकत्वदु खित्वशुन्यत्वानात्म-ब्वादि च, तेनैव चित्तेन चित्तस्यरूप द्रष्टुमशक्य पदयन्त स्ते वै पत्रयन्ति ते पद पक्ष्यादीनाम् । अत इतरेश्योऽपि द्वैतिभ्योऽत्यत्तसाहसिका इत्यर्थ । येऽपि शून्यवादिन

पद्रयन्त एव सर्वशून्यता खदर्शनस्यापि शून्यता प्रतिजानते,
ते ततोऽपि साहसिकतरा ख मुष्टिनापि जिच्छान्ति॥

अजात जायते यस्मादजाति प्रकृतिस्ततः। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथचिद्धविष्यति॥ २९॥

उक्तेहें तुभिरजमेक ब्रह्मोति सिद्धम्, यत्पुनरादौ प्रतिक्वा तम्, तत्फलोपसहाराथों ऽय ऋोक — अजात यिचत्त ब्रह्मैव जायत इति वादिभि परिकल्प्यत, तत् अजात जायते य स्मान् अजाति प्रकृति तस्य, तत्त तस्मान् अजातरूपाया प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म न कथचिन्द्रविष्यति ॥

अनादेरन्तवस्य च ससारस्य न सेत्स्यति । अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥३०॥

अय चापर आत्मन ससारमोक्षयो परमार्थसद्भाववादि-ना दोष उन्यते—अनादे अतीतकोटिरहितस्य ससारस्य अन्तवत्त्व समाप्ति न सेत्स्यति युक्तित सिद्धिं नोपयास्यति । न ह्यनादि सन अन्तवान्कश्चित्पदार्थो हष्टो छोके । बीजा-कुरसबन्धनैरन्तर्यविन्छेदो दृष्ट इति चेत्, न, एकवस्त्वभा-वेनापोदितत्वात् । तथा अनन्ततापि विज्ञानप्राप्तिकाछप्रभव-स्य मोक्षस्य आदिमतो न भविष्यति, घटादिष्वदर्शनात् । घटादिविनाशवद्वस्तुत्वाददोष इति चेत् , तथा च मोक्षस्य परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानि , असत्त्वादेव शशविषाणस्यव आदिमस्वाभावश्च ॥

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा।
वितथै सहशा सन्तोऽवितथा इव लक्षिता ॥३१॥
समयोजनता तेषा स्वमे विमितपद्यते।
तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैच खळु ते स्मृता ॥ ३२॥
वैतथ्ये कृतव्याख्यानौ स्रोकाविह ससारमोक्षाभावप्रमङ्गेन

सर्वे धर्मा मुषा स्वमे कायस्यान्तर्निदर्शनात् ।

... सहतेऽस्मिन्पदेशे वै भूताना दर्शन कृतः ॥ ३३ ॥

'निमित्तस्यानिभित्तत्वभिष्यते भूतदर्शनात्' इत्ययमर्थ प्रयञ्च्यते एते क्रोकै ॥

न युक्त दर्शन गत्वा कालस्यानियमाद्रती । प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥

जागरिते गत्यागमनकालौ नियतौ, देश प्रमाणतो य, तस्य अनियमात् नियमस्याभावात् स्वप्ने न देशान्तरगमन-

मित्यथ ॥

न देशान्तर गच्छति स्वप्न ॥

मित्राद्ये सह समन्त्र्य सबुद्धो न प्रपद्यते ।

गृहीत चापि यितंकचित्प्रतिबुद्धो न प्रयति ॥ ३५ ॥

मित्राद्ये सह समन्त्र्य तदेव मन्त्रण प्रतिबुद्धो न

प्रपद्यते, गृहीत च यितंकचिद्धिरण्यादि न प्राप्नोति, ततश्च

स्वमे चावस्तुक काय पृथगन्यस्य दर्शनात्। यथा कायस्तथा सर्व चित्तदृश्यमवस्तुकम् ॥ ३६ ॥

स्वप्ने च अटन्हर्यते य काय, स अवस्तुक ततो ऽन्यम्य म्वापदेशस्थम्य प्रथकायान्तरस्य दर्शनान् । यथा स्वप्नम्य काय असन, तथा सर्व चित्तन्त्रयम् अवस्तुकं जागरितेऽपि चित्तहर्यत्वादित्यथ । म्वप्नसमत्वादसञ्जाग-रितमपीति प्रकरणार्थ ॥

ग्रहणाज्जागरितवत्तद्धेतु स्वम इष्यते । नद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥ ३७ ॥

इतश्च असत्त्व जामद्वस्तुन जागरितवत् जागरितस्येव महणात् माह्यमाहकरूपेण स्वप्नस्य, तज्जागरित हेतु अस्य स्व- प्रस्य स स्वप्न तद्धेतु जागरितकार्यम् इष्यते । तद्धेतुत्वातः जागरितकार्यत्वातः तस्यैव स्वप्नद्दशः एव सज्जागरितम् , न त्वन्येषाम् , यथा स्वप्न इत्यभिप्राय । यथा स्वप्न स्वप्नदशः एव सन साधारणविद्यमानवस्तुवद्वभासते, तथा तत्कारण त्वात्साधारणविद्यमानवस्तुवद्वभासनम् , न तु साधारण वि-द्यमानवस्तु स्वप्नवदेवेत्यभिप्राय ॥

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादज सर्वम्रुदाहृतम् । न च भूतादभूतस्य सभवोऽस्ति कथचन ॥ ३८ ॥

नतु स्वप्नकारणत्वेऽपि जागरितवस्तुना न स्वप्नवद्वस्तु-त्वम् । अत्यन्तचलो हि स्वप्न जागरित तु स्थिर लक्ष्यत । सत्यमेवमिवविकिना स्यात् । विवेकिना तु न कस्यचिद्वस्तुन उत्पाद् प्रसिद्धः । अत अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य आत्मेव सर्वमिति अज सर्वम् उदाहृत वेदान्तेषु 'सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज ' इति । यदिष मन्यसे जागरितात्सत अमन्स्वप्नो जायत इति, तदसत् । न भूतात् विद्यमानात् अभूतस्य असत सभवाऽस्ति लोके । न ह्यसत शशविषाणादे स भवो दृष्ट कथिचदिषि ॥

असज्जागरिते दृष्टा स्वमे पश्यति तन्मय ।

### असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च मतिबुद्धो न पश्यति ॥

नतु उक्त त्वयैव स्वप्नो जागरितकार्यमिति, तत्कथमुत्पा-दाऽप्रसिद्ध इति उन्यते <sup>2</sup> शृणु तत्र यथा कार्यकारणभावो ऽस्माभिरभिन्नेत इति। असत् अविद्यमान रज्जुसर्पवद्विकल्पित वस्तु जागरिते दृष्ट्वा तद्भावभावितस्तन्मय स्वप्नेऽपि जाग-रितवत् प्राह्मप्राह्करूपेण विकल्पयन्पश्यति, तथा अमत्स्व-प्रऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति अविकल्पयन्, च श-ब्दात्। तथा जागरितेऽपि दृष्ट्वा स्वप्ने न पश्यति कदाचि-दित्यथ । तस्माज्जागरित स्वप्नदेतुरित्युन्यते, न तु परमार्थ-सदिति कृत्वा ॥

नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुक तथा। सच सद्धेतुक नास्ति सद्धेतुकमसत्कृत ॥ ४०॥

परमार्थतस्तु न कस्यचित्केनचिद्पि प्रकारेण कार्यकार-णभाव उपपद्मते । कथम १ नास्ति असद्धेतुकम् असत् शश-विषाणादि हेतु कारण यस्य असत एव खपुष्पादे , तन् असद्धेतुकम् असत् न विद्यते । तथा मद्पि घटादिवस्तु असद्धेतुकम् शश्विषाणादिकार्यं नास्ति । तथा सम् विद्य मान घटादि वस्त्वन्तरकार्यं नास्ति । सत्कायम् असत् कुत एव सभवति । न चान्य कायकारणभाव सभवति शक्यो वा कल्पयितुम् । अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्यकारणभाव कस्यचिदित्यभिप्राय ॥

विपर्यासाद्यथा जाग्रदिचन्त्यान्भूतवत्स्पृशेत् । तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति ॥ ४१ ॥

पुनरिप जाम्मत्स्वप्रयारसतोरिप कायकारणभावाशङ्काम पनयन्नाह— विपर्यासात् अविवेकत यथा जाम्न जाग-रिते अचिन्त्यान्भावान अशक्यचिन्तनान रज्जुसर्पादीन भ्रवन् परमार्थवत स्पृशेत, स्पृशनिव विकस्पयेदित्यथ , कश्चित्तथा, तथा स्वप्ने विपर्यासात् हस्त्यादीन्पञ्चनिव विक स्पयति । तत्रैव पश्चिति, न तु जागरितादुन्पद्यमानानि-त्यर्थ ॥

उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम् । जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसता सदा ॥ ४२ ॥

यापि बुद्धै अद्वैतवादिभि जाति देशिता उपदिष्टा, उ-पल्लम्भनग्रुपलम्भ , तस्मात् उपलब्धेरित्यर्थ । समाचारात वर्णाश्रमादिधर्मसमाचरणाच ताभ्या हेतुभ्याम् अस्तिवस्तुत्व-वादिनाम् अस्ति वस्तुभाव इत्येववदनशिलाना दृढाग्रहवसा श्रद्दधाना मन्दिववेकिनामथोंपायत्वेन सा दशिता जाति । ता गृह्वन्तु तावत् । वेदान्ताभ्यासिना तु स्वयमेव अजाद्द-यात्मविषयो विवेको भविष्यतीति , न तु परमार्थबुद्धद्या । ते हि श्रोत्रिया स्थूलबुद्धित्वान् अजाते अजातिवस्तुन सदा बस्यन्ति आत्मनाश मन्यमाना अविवेकिन इत्यर्थ । 'उपा य सोऽवताराय' इत्युक्तम् ॥

अजातेस्नसता तेषाग्रुपलम्भाद्वियम्ति ये । जातिदोषा न सेत्स्यम्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥

ये च एवमुपलम्भात्समाचाराच अजाते अजातिवस्तुन
त्रसन्त अस्ति वस्तिविति अद्वयादात्मन वियन्ति विरुद्ध
यन्ति द्वैत प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ । तेषाम अजाते त्रसता श्रदधानाना सन्मार्गावलम्बना जातिदोषा जात्युपलम्भकृता
दोषा न सत्म्यन्ति सिद्धिं नोपयास्यन्ति, विवेकमार्गप्रवृत्तत्वान । यद्यपि कश्चिद्दोष स्यान, सोऽप्यल्प एव भविप्यति, सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थ ॥

उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥ नतु उपलम्भसमाचारयो प्रमाणत्वादस्त्येव द्वैत वस्त्व- ति, न, उपलम्भसमाचारयोर्ग्यभिचारात्। कथ व्यभि-चार इति, उच्यते— उपलभ्यते हि मायाहस्ती हस्तीव, हस्तिनमिवात्र समाचरित बन्धनारोहणादिहस्तिसबिध-भिधमें, हस्तीति चोन्यते असन्नपि यथा, तथैव उपलम्भा-समाचारात् द्वैत भेदरूप अस्ति वस्तु इत्युन्यते। तस्मा-न्नापलम्भसमाचारौ द्वैतवस्तुसद्भावे इत् भवत इत्यभिप्राय॥

जात्याभास चलाभास वस्त्वाभास तथैव च । अजाचलमवस्तुत्व विज्ञान ज्ञान्तमद्वयम् ॥ ४५ ॥

किं पुन परमार्थसद्वस्तु, यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धय इत्याह— अजाति सन् जातिवद्द्यभासत इति जात्या-भासम्, तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलाभास चल-मिवाभासत इति, यथा स एव द्वद्त्तो गच्छतीति । वस्त्वाभास वस्तु द्रव्य धर्मि, तद्वद्वभासत इति वस्त्वाभा सम्, यथा स एव देवदत्तो गौरा दीर्घ इति । जायते देव-दत्त स्पन्दते दीर्घो गौर इत्येवमवभासते । परमार्थतस्तु अजमचल्लमवस्तुत्वमद्रव्य च । किं तदेवप्रकारम् १ विज्ञान विज्ञामि, जात्यादिरहितत्वाच्छान्तम् अत एव अद्वय च तदित्यर्थ ॥

#### एव न जायते चित्तमेव धर्मा अजा स्मृता । एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये॥ ४६ ॥

एव यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य न जायते चित्तम् । एव धर्मा आत्मान अजा स्मृता ब्रह्मविद्धि । धर्मा इति बहुवचन देहभेदानुविधायित्वादद्वयस्यैव उपचारत । एवमेव यथोक्त विज्ञान जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्व विजाननत त्यक्त-बाह्यैषणा पुनर्न पतन्ति अविद्याध्वान्तसागर् विपर्यय, 'तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ' इत्यादिम न्त्रवर्णात् ॥

ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दित यथा । ग्रहणग्राहकाभास विज्ञानस्पन्दित तथा ॥ ४७ ॥ ,

यथोक्त परमार्थदशन प्रपश्चियष्यन्नाह— यथा हि छोके ऋजुवकादिप्रकाराभासम् अलातस्पिदतम् उल्काचलनम् , तथा प्रहणप्राहकाभास विषयिविषयाभासामित्यर्थ । किं तत्र विज्ञानस्पन्दित स्पन्दितमिव स्पन्दितमविद्यया । न ह्यचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति, 'अजाचलम्' इति ह्युक्तम् ॥

अस्पन्दमानमलातमनाभासमज यथा। अस्पन्दमान विज्ञानमनाभासमज तथा ॥ ४८ ॥

अस्पन्दमान स्पन्दनवर्जित तदेव अछातम् ऋज्वाद्याका-रेणाजायमानम् अनाभासम् अज यथा, तथा अविद्यया स्पन्दमानम् अविद्योपरमे अस्पन्दमान जात्याद्याकारेण अना-भासम अजम अचल भविष्यतीत्यर्थ ॥

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभ्रव । न ततोऽन्यत्र नि स्पन्दानालात पविशन्ति ते ॥

किं च, तस्मिन्नेव अलाते स्प दमाने ऋजुवकाद्याभासा अलातादन्यत कृतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्तीति नान्यतो-अव । न च तस्मान्नि स्पन्दादलातादन्यत्र निर्गता । न च नि स्पन्दमलातमेव प्रविश्वनित ते ॥

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगत । विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषत ॥ ५० ॥

कि च, न निर्गता अलातात् ते आभासा गृहादिव, द्रव्य-त्वाभावयोगत , द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम , तद्भाव द्रव्यत्वा भाव , द्रव्यत्वाभावयोगत द्रव्यत्वाभावयुक्ते वस्तुत्वाभावा-दिखर्थ । वस्तुनो हि प्रवेशादि सभवति, नावस्तुन । विज्ञा-नेऽपि जात्याद्याभासा तथैव स्यु , आभासस्य अविशेषत तुल्यत्वात् ॥

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोश्चव ।
न ततोऽन्यत्र नि स्पन्दाम विज्ञान विज्ञानित ते ॥
न निर्गतास्ते विज्ञानाद्र्व्यत्वाभावयोगत ।
कार्यकारणताभावाद्युतोऽचिन्त्या सदैव ते ॥ ५२ ॥
कथ तुल्यत्विमत्याह — अलातेन समान सर्व विज्ञानस्य ,
सदा अचलत्व तु विज्ञानस्य विशेष । जात्याद्याभासा
विज्ञाने अचले किकृता इत्याह — कार्यकारणताभावात्
जन्यजनकत्वानुपपत्तेरभावरूपत्वात् अचिन्त्या ते यत सदैव । यथा असत्सु ऋष्वाद्याभासेषु ऋष्वादिद्युद्धिर्दृष्टा
अलातमात्रे, तथा असत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिबुद्धिर्मृषैवेति समुदायार्थ ॥

द्रव्य द्रव्यस्य हेतु स्यादन्यदन्यस्य चैव हि ।

द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥
अजमेकमात्मतत्त्वमिति स्थितम । तत्र यैरिप कार्यका
रणभाव कल्प्यते, तेषा द्रव्य द्रव्यस्या यस्यान्यत हतु
कारण स्यान्, न तु तस्यैव तत् । नाप्यद्रव्य कस्यचित्का
रण स्वतन्त्र दृष्ट छोके । न च द्रव्यत्व धर्माणाम् आत्मनाम उपपद्यते अन्यत्व वा कुतश्चित्, येन अन्यस्य कारण-

त्व कार्यत्व वा प्रतिपर्णत । अत अद्रव्यत्वादनन्यत्वाच न कस्यचित्कार्यं कारण वा आत्मेत्यर्थ ॥

एव न चित्तजा धर्माश्चित्त वापि न धर्मजम्। एव हेतुफलाजाति प्रविद्यान्ति मनीषिण ॥ ५४ ॥

एव यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चित्त मिति, न चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाह्यधर्मेज चित्तम. विज्ञानस्वरूपाभासमात्रत्वात्सर्वधर्माणाम् । एव न हेतो फल जायते, नापि फलाबेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतुफला-जातिं प्रविशन्ति अध्यवस्यन्ति । आसनि हेतुफलयोरभाव-मेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद् इत्यथ ।।

यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भव । क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भव ॥ ५५ ॥

ये पुनर्हेतुफलयोरभिनिविष्टा, तेषा किं स्यादिति, उ च्यते-धर्माधर्माख्यस्य हेतो अह कर्ता मस धर्माधर्मी तत्फल कालान्तरे कचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्ये इति यावद्धेतुफलयोरावेश हेतुफलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणम् . त चित्ततेत्यर्थ , तावद्धेतुफलयोकद्भव धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य चा

तुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थ । यदा पुनर्भन्त्रौषधिवीर्येणेव प्रहावे-शो यथोक्ताद्वैतद्शेनेन अविद्योद्भृतहेतुफळावेशोपनीतो भवति, तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति हेतुफळोद्भव ॥

यावद्धेतुफलावेश ससारस्तावदायत । क्षीणे हेतुफलावेशे ससार न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥

यदि हेतुफलोद्भव , तदा का दोष इति, उच्यते—यावत् सम्यग्दर्शनेन हेतुफलावेश न निवर्तते, अक्षीण ससार तावत् आयात दीर्घो भवतीत्यथ । क्षीणे पुन हेतुफला-वेशे ससार न प्रपद्यते, कारणाभावात् ॥

सदृत्या जायते सर्व श्राश्वत नास्ति तेन वै । सद्भावेन ह्यज सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥

नतु अजादात्मनोऽन्यश्रास्येव, तत्कथ हेतुफलयो ससारस्य च उत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया १ श्रृणु, सवृत्या सवरण सवृति अविद्याविषयो लौकिकच्यवहार, तया सवृत्या जायते सर्वम् । तेन अविद्याविषये शाश्वत नित्य नास्ति वै । अत उत्पत्तिविनाशलक्षण ससार आयत इत्युच्यते । परमार्थसद्भावेन तु अज सर्वम् आत्मैव य-स्मात्, अतो जात्यभावात् उच्छेद् तेन नास्ति वै कस्य- चिद्धेतुफछादेरित्यर्थ ॥

धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः। जन्म मायोपम तेषा सा च माया न विद्यते ॥ ५८ ॥

येऽप्यात्मानोऽन्य च धर्मा जायन्त इति कल्प्यन्ते, ते इति एवप्रकारा यथोक्ता सब्वतिनिर्दिश्यत इति सब्वत्यैव धर्मा जायन्ते । न ते तत्त्वत परमार्थत जायन्ते । यत्प्रन-स्तत्सब्वत्या जन्म तेषा धर्माणा यथोक्ताना यथा मायया जन्म तथा तत् मायोपम प्रत्येतव्यम् । माया नाम वस्तु तर्हि, नैवम्, सा च माया न विद्यते । मायेत्यविद्यमानस्या- ख्येत्यभिप्राय ।।

यथा मायामयाद्वीजाज्जायते तन्मयोऽद्भुरः । नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्वर्मेषु योजना ॥५९॥

कथ मायोपम तेषा धर्माणा जन्मेति, आह— यथा मायामयात् आम्रादिबीजात् जायते तन्मय मायामय अङ्कर, नासावङ्करो नित्य, न च उच्छेदी विनाशी वा। अभूतत्वादेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना युक्ति, न तु पर-मार्थतो धर्माणा जन्म नाशो वा युज्यत इत्थर्थ।

नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा।

यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥

परमार्थतस्त्वात्मखजेषु नित्यैकरसाविज्ञप्तिमात्रसत्ताकेषु शाश्वत अशाश्वत इति वा न अभिधा, नाभिधान प्रवर्तत इत्यर्थ । यत्र येषु वर्ण्यन्ते यैरर्था, ते वर्णा शब्दा न वर्तन्ते अभिधातु प्रकाशयितु न प्रवर्तन्त इत्यर्थ । इद्मेवमिति विवेक विविक्तता तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते, 'यतो वाचो निवतन्ते ' इति श्रुते ॥

यथा स्त्रमे द्वयाभास चित्त चलति मायया।
तथा जाग्रद्वयाभास चित्त चलति मायया॥ ६१॥
अद्वय च द्वयाभास चित्त स्त्रमे न सग्नय।
अद्वय च द्वयाभास तथा जाग्रन्न सग्नय॥ ६२॥
यत्पुनर्वाग्गोचरत्व परमार्थत अद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य,

यत्पुनर्वाग्गोचरत्व परमार्थत अद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य, तन्मनस स्पन्दनमात्रम, न परमार्थत इत्युक्तार्थौ ऋोकौ ॥

स्वमद्दम्पचरन्खमे दिश्च वै दशसु स्थितान्। अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यानसदा ॥

इतश्च वाग्गोचरस्याभावो द्वैतस्य—स्वप्नान्पश्यतीति स्वप्न-दक् प्रचरन् पर्यटन्स्वप्ने स्वप्नस्थाने दिक्षु वै दशसु स्थितान वर्तमानान जीवान्त्राणिन अण्डजान्स्वेदजान्वा यान सदा पद्यतीति ॥

स्वमद्दक्तिचत्तद्दश्यास्ते न विद्यन्ते तत पृथम् । तथा तदृत्रयमेवेद स्वमद्दिचत्तमिष्यते ॥ ६४ ॥

यद्येवम्, तत किम् व उन्यते--स्वप्नदृशश्चित्त स्वप्नदृ-क्चित्तम्, तेन दृदया ते जीवा , तत तस्मात् स्वप्नदृ क्चित्तात् प्रथक् न विद्यन्ते न सन्तीत्यथ । चित्तमेव ह्यने-कजीवादिभेदाकारेण विकल्प्यते । तथा तद्पि स्वप्नद्दक्चि-त्तमिद् तदृश्यमेव, तेन स्वप्नदृशा दृश्य तदृश्यम् । अत स्वानहण्ड्यतिरेकेण चित्त नाम नास्तीत्यर्थ ।।

चरञ्जागरिते जाग्रहिक्षु वे दशसु स्थितान्। अण्डजान्स्रेटजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते तत पृथक्। तथा तदृश्यमेवेद जाग्रतश्चित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥

जाप्रतो हश्या जीवा तिचत्ताव्यतिरिक्ता, चित्तेक्षणीय-त्वात् , स्वप्नद्दिक्चत्तेक्षणीयजीववत् । तश्च जीवेक्षणात्मक चित्त द्रष्टुरव्यतिरिक्त द्रष्ट्रद्रयत्वात स्वप्नचित्तवन् । उक्ता-र्थमन्यत् ॥

उभे ह्यन्योन्यहरुये ते किं तदस्तीति चोच्यते । लक्षणाशुन्यग्रभय तन्मते नैव गृह्यते ॥ ६७ ॥

जीविचित्ते उमे चित्तचैत्ये ते अन्योन्यहृइये इतरेतरगमये। जीवादिविषयापेक्ष हि चित्त नाम भवति। चित्तापेक्ष
हि जीवादि हृइयम्। अतस्ते अन्योन्यहृइये। तस्मान्न किंचिदस्तीति चोन्यत चित्त वा चित्तेक्षणीय वा। किं तदस्तीति विवेकिनोन्यते। न हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्त वा विद्यते, तथा इहापि विवेकिनामित्यभिप्राय। कथम् १ लक्षणाशून्य लक्ष्यते अनयेति लक्षणा प्रमाणम्, प्रमाणशून्यमुभय
चित्त चैत्य द्वय यत तन्मतेनैव तिचत्ततयैव तत् गृह्यते। न
हि घटमतिं प्रत्यारयाय घटो गृह्यते, नापि घट प्रत्यारयाय
घटमति। न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेद शक्यते कल्पयितुमित्यिभप्राय।।

यथा स्वभागो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८॥
यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६९॥
यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥७०॥
मायामय मायाविना य कृतो निर्मितक मन्त्रौषध्या
दिभिर्निष्पादित । स्वप्नमायानिर्मितका अण्डजादयो जीवा
यथा जायन्ते स्रियन्त च, तथा मनुष्यादिरुक्षणा अविद्यमाना एव चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थ ॥

न कश्चिजायते जीव सभवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१ ॥

व्यवहारसत्यविषये जीवाना जन्ममरणादि स्वप्रादि

जीववदित्युक्तम् । उत्तम तु परमार्थसत्य न कश्चिजायते

चित्तस्पन्दितमेवेद ग्राह्यग्राहकवद्वयम् । चित्त निर्विषय नित्यमसङ्ग तेन कीर्तितम् ॥ ७२ ॥

जीव इति । उक्तार्थमन्यत् ॥

सर्व प्राह्मप्राह्कविष्यस्पन्दितमेव द्वयम्। चित्त परमार्थत आत्मैवेति निर्विषयम्। तेन निर्विषयत्वेन निर्यम् असङ्ग कीर्तितम्। 'असङ्गो ह्यय पुरुष ' इति श्रुते । सविषयस्य हि विषये सङ्ग । निर्विषयत्वाश्चित्तमसङ्गमित्यर्थ ।

योऽस्ति कल्पितसदृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । परतन्त्राभिसदृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥ नतु निर्विषयत्वेन चदसङ्गत्वम्, चित्तस्य न नि सङ्गता भवित, यसात् शास्ता शास्त्र शिष्यश्चेत्येवमादेविषयस्य विद्यमानत्वात्, नैष दोष । कस्मात् य पदार्थ शास्त्रा दिविद्यते, स कल्पितसद्या । कल्पिता च सा परमार्थप्र-तिपन्युपायत्वेन सदृतिश्च सा तया योऽस्ति परमार्थेन, नास्त्यसौ न विद्यते । 'ज्ञाते द्वैत न विद्यते ' इत्युक्तम् । यश्च परतन्त्राभिसदृत्या परशास्त्रव्यवहारेण स्यात्पदार्थ, स परमार्थतो निरूप्यमाणो नास्त्येव । तेन युक्तमुक्तम् 'असङ्गतेन कीर्तितम् ' इति ॥

अज. कल्पितसदृत्या परमार्थेन नाप्यज ।
परतन्त्राभिनिष्पत्त्या सदृत्या जायते तु स ।। ७४॥
ननु शास्त्रादीना सदृतित्वे अज इतीयमपि कल्पना
सदृति स्यात् । सत्यमेवम् , शास्त्रादिकल्पितसदृत्येव अज
इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यज , यस्मात् परतन्त्राभिनि
ष्पत्त्या परशास्त्रसिद्धिमपेक्ष्य य अज इत्युक्त , स सदृत्या
जायते । अत अज इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये नैव
क्रमत इत्यर्थ ।।

अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वय तत्र न विद्यते । द्वयाभाव स बुद्धैव निर्निभित्तो न जायते ॥ ७५ ॥

सस्यादि ॥

यस्मादसिंद्रषय , तस्मात् अस्त्यभूते हैते अभिनिवेशोऽिस्ति केवछम्। अभिनिवेश आग्रहमात्रम्। द्वय तत्र न विद्यते मिध्याभिनिवेशमात्र च जन्मन कारण यस्मात् , तस्मात् द्वयाभाव बुद्धा निर्निमित्त निवृत्तमिध्याद्वयाभिनिवेश य , स न जायते।।

यदा न लभते हेत् जुत्तमाधममध्यमान् ।
तदा न जायते चित्त हेत्वभावे फल कुतः ॥ ७६ ॥
जात्याश्रमविहिता आशीर्विजितैर नुष्ठीयमाना धर्मी देवत्वादिप्राप्तिहेतव उत्तमा केवलाश्च । धर्मा अधर्मव्यामिश्रा
मनुष्यत्वादिप्रास्यर्था मध्यमा । तिर्थगादिप्राप्तिनिमित्ता
अधर्मलक्षणा प्रवृत्तिविशेषाश्चाधमा । तानुत्तममध्यमाधमा
निवद्यापरिकिल्पतान् यदा एकमेवाद्वितीयमात्मतत्त्व सर्वकल्पनावर्जित जानन् न लभते न पश्यित, यथा बालैर्दृ
श्यमान गगने मल विवेकी न पश्यित, तद्वत्, तदा न
जायते नोत्पद्यते चित्त देवाद्याकारै उत्तमाधममध्यमफल-

अनिभित्तस्य चित्तस्य यात्रुत्पत्तिः समाद्वया । अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्य हि तद्यत ॥ ७७ ॥

रूपिण। न ह्यसति हेती फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव इव

हेत्वभावे चित्त नोत्पद्यत इति हि उक्तम् । सा पुनरतु-त्पितिश्चित्तस्य कीदृशीत्युन्यते— परमार्थदर्शनेन निरस्तध मीधमीख्योत्पित्तिनिमित्तस्य अनिमित्तस्य चित्तस्येति या मोक्षाख्या अनुत्पत्ति , सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा निर्वि-शोषा अद्वया च , पूर्वमपि अजातस्यैव अनुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्याद्वयस्येत्यर्थ । यस्मात्प्रागपि विज्ञानात् चित्त दृश्य तद्वय जनम च, तस्मादजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समा अद्वयैव अनुत्पत्ति न पुन कदाचिद्ववति, कदाचिद्वा न भवति । सर्वदा एकक्षपैवेत्यर्थ ।

बुद्धानिमित्तता सत्या हेतु पृथगनाप्नुवन् । वीतशोक तथा काममभय पदमश्तुते ॥ ७८ ॥

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमिक्तस्य द्वयस्य अभावादनि-मिक्तता च सत्या परमार्थरूपा बुद्धा हेतु धर्मादिकारण देवादियोनिप्राप्तये पृथगनाप्नुवन् अनुपाददान त्यक्तवाही-षण, सन् कामशोकादिवर्जितम् अविद्यादिरहितम् अभय पदम् अदनुते, पुनन जायत इत्यर्थ ।।

अभूताभिनिवेशाद्धि सद्दशे तत्प्रवर्तते । वस्त्वभाव स बुद्धैव निःसङ्ग विनिवर्तते ॥ ७९ ॥

विनिवर्तते अभूताभिनिवेशविषयात् ॥

यसात् अभूताभिनिवेशात् असति द्वये द्वयास्तित्व निश्चय अभूताभिनिवेश , तस्मात् अविद्यान्यामोहरूपाद्धि सदृशे तद्नुरूपे तत् चित्त प्रवर्तते । तस्य द्वयस्य वस्तुन अभाव यदा बुद्धवान् , तदा तस्मात् नि सङ्ग निरपेक्ष सत्

निष्टत्तस्यामद्यत्तस्य निश्वला हि तदा स्थिति । विषय स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥ ८०॥

निवृत्तस्य द्वैतविषयात्, विषयान्तरे च अप्रवृत्तस्य अभा वदर्शनेन चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता ब्रह्मखरूपैव तदा स्थिति, येषा ब्रह्मखरूपा स्थिति चित्तस्य अद्वयविज्ञानैकरस-घनलक्षणा। स हि यस्मात् विषय गोचर परमार्थद-शिना बुद्धानाम्, तस्मात् तत्साम्य पर निर्विशेषमजमद्वय च ॥

अजमनिद्रमस्वप्न प्रभात भवति स्वयम् । सक्रद्विभातो होवैष धर्मो धातुस्वभावत ॥ ८१ ॥

पुनरिप की दृशश्चासौ बुद्धाना विषय इत्याह—स्वयमेव तत् प्रभात भवति न आदित्याद्यपेक्षम्, स्वय ज्योति स्वभाव-मित्यर्थे । सकृद्धिभात सदैव विभात इत्येतत् । एष एव- लक्षण आत्मारया धर्म धातुस्वभावत वस्तुस्वभावत इत्यर्थ ॥

सुखमात्रियते नित्य दु ख वित्रियते सदा । यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥

एव बहुश उच्यमानमि परमार्थतत्त्व कस्माङ्गीकिकैर्न
गृद्धत इत्युच्यते—यस्मात् यस्य कस्यचित् द्वयवस्तुनो धर्मस्य
प्रहेण प्रहणावेशेन मिथ्याभिनिविष्ठतया सुखमात्रियते अनायासेन आच्छाद्यत इत्यर्थ । द्वयोपलिब्धिनामत्त हि तत्रावरण न यहान्तरमपेक्षते । दु ख च वित्रियते प्रकटीकियते,
परमार्थज्ञानस्य दुर्लभत्वात् । भगवानसौ आसाद्वयो देव
इत्यर्थ । अतो वेदान्तैराचार्यैश्च बहुश उच्यमानोऽपि नैव
ज्ञातु शक्य इत्यथ, 'आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा '
इति श्रुते ॥

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। चल्रस्थिरोभयाभावैराष्ट्रणोत्येव बालिजः।। ८३ ॥

अस्ति नास्तीत्यादि सूक्ष्मिविषया अपि पण्डिताना प्रहा भगवत परमात्मन आवरणा एव , किमुत्त मृहजनाना बुद्धि छक्षणा इत्येवमर्थ प्रदर्शयन्नाह—अस्तीति । अस्त्यात्मित कश्चिद्वादी प्रतिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैनाशिक । अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्धवैनाशिक सदसद्वादी दिग्वासा । नास्ति नास्तीत्ययन्तरग्रून्यवादी । तत्रास्तिभावश्चळ , घटाद्यनित्यवि छक्षणत्वात् । नास्तिभाव स्थिर , सदाविशेषत्वात् । जभय चळिथिरविषयत्वात् सदसद्वाव । अभावोऽत्यन्ताभाव । प्रकारचतुष्ट्यस्यापि तैरेतैश्चळस्थिरोभयाभावे सदसदादिन्वादी सर्वोऽपि भगवन्तमावृणोत्येव बाळिशोऽविवेकी । यद्यपि पण्डितो बाळिश एव परमार्थतस्वानवबोधात् , किमु स्वभा वमूढो जन इत्यभिप्राय ॥

कोट्यश्रतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृत । भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्ट स सर्वेदक् ॥ ८४ ॥

कीटक्पुन परमार्थतत्त्वम् , यदवबोधादबाल्डिश पण्डितो भवतीत्याह्— कोट्य प्रावादुकशास्त्रनिर्णयान्ता एता उक्ता अस्ति नास्तीत्याद्या चतस्र , यासा कोटीना प्रहै प्रहणै उपलब्धिनिश्चयै सदा सर्वदा आष्ट्रत आच्छादित तेषामेव प्रावादुकाना य , स भगवान् आभि अस्ति ना-स्तीत्यादिकोटिभि चतस्रभिरिष अस्पृष्ट अस्त्यादिविकस्प-नावर्जित इत्येतत् । येन सुनिना दृष्टो ज्ञात वेदान्तेष्वीप-निषद पुरुष , स सर्वदृक् सर्वज्ञ , परमार्थपण्डित इत्यर्थ ।।

#### प्राप्य सर्वज्ञता कृत्स्ना ब्राह्मण्य पदमद्वयम् । अनापन्नादिमभ्यान्त किमत परमीहते ॥ ८५ ॥

प्राप्य एता यथोक्ता क्रत्स्ना समस्ता सर्वज्ञता ब्राह्मण्य पद्-म 'स ब्राह्मण ' 'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य ' इति श्रुते । अनापन्नादिमध्यान्तम् आदिमध्यान्ता उत्पक्तिस्थितिल्या अनापन्ना अप्राप्ता यस्य अद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते, तत् अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्य पदम् । तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमत परमस्मादात्मलाभादृध्वम् ईहते चेष्टते, निष्प्रयोजन-मित्यर्थ । 'नैव तस्य कृतेनार्थ ' इत्यादिस्मृते ॥

# विप्राणां विनयो ह्येष शम' प्राकृत उच्यते । दम प्रकृतिदान्तत्वादेव विद्वाञ्शम त्रजेत् ॥ ८६ ॥

विप्राणा ब्राह्मणाना विनय विनीतत्व स्वाभाविक यदेतदात्मस्वरूपेणावस्थानम् । एष विनय शमोऽप्येष एव प्राकृत स्वाभाविक अकृतक उच्यते । दमोऽप्येष एव प्रकुतिदान्तत्वात् स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वाद्वद्वाण । एव
यथोक्त स्वभावोपशान्त ब्रह्म विद्वान् शमम् उपशान्ति स्वाभाविकी ब्रह्मस्वरूपा ब्रजेत् ब्रह्मस्वरूपेणावतिष्ठत इत्यर्थ ॥

सवस्तु सोपलम्भ च द्वय लौकिकमिष्यते।

अवस्तु सोपलम्भ च शुद्ध लौकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥ एवमन्योन्यविरुद्धत्वात् ससारकारणरागद्वेषदोषास्पदानि प्रावादुकाना दर्शनानि । अतो मिध्याद्शेनानि तानी-ति तद्युक्तिभिरेव द्शीयित्वा चतुष्कोटिवर्जितत्वात् रागादि-दोषानास्पद स्वभावशान्तमद्वेतदर्शनमेव सम्यग्दर्शनमित्यु-पसहतम् । अथेदानी स्वप्रक्रियाप्रद्शेनार्थ आरम्भ — सवस्तु सवृतिसता वस्तुना सह वर्तत इति सवस्तु, तथा च उपलब्धिरुपलम्भ , तेन सह वर्तत इति सोपलम्भ च शास्त्रादिसर्वव्यवहारास्पद प्राह्मग्रहणलक्षण द्वय लोका-दनपेत लौकिक जागरितमित्येतत् । एवलक्षण जागरि तमिष्यते पेटान्तेषु । अवस्तु सवृतेरप्यभावात् । सो-पलम्भ वस्तुवदुपलम्भनमुपलम्भ असत्यपि वस्तुनि, तेन सह वर्तत इति सोपछम्भ च । शुद्ध केवल प्रविभक्त जाग रितात्स्थूलाङ्गौकिक सर्वप्राणिसाधारणत्वात् इष्यते स्वप्न इत्यर्थ ॥

अवस्त्वनुपलम्भ च लोकोत्तरिमिति स्मृतम् । ज्ञान ज्ञेय च विज्ञेय सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥ अवस्त्वनुपलम्भ च ब्राह्मब्रहणवर्जितमित्येतत्, लोकोत्तरम्, अत एव लोकातीतम् । ब्राह्मब्रहणविषयो हि लोक, तद्भा- वात् सर्वप्रवृत्तिबीज सुषुप्रमित्येतत्। एव स्मृत सोपाय परमार्थ-तत्त्व छौकिक शुद्धछौकिक छोकोत्तर च क्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञा-यते, तत् ज्ञान ज्ञेयम् एतान्येव त्रीणि, एतद्वयतिरेकेण ज्ञेया-नुपपत्ते । सर्वप्रावादुककिएतवस्तुनोऽलेवान्तर्भावात्, विज्ञेय यत्परमार्थसत्य तुर्याख्यमद्वयमजमात्मतत्त्वमित्यर्थ, सदा सर्वदेव, तस्नौकिकादि विज्ञेयान्त बुद्धै परमार्थदिशिभिर्वद्मवि-द्वि प्रकीर्तितम् ॥

ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम्। सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः॥ ८९॥

हाने च छौकिकादिविषये हेये च छौकिकादौ त्रिविधे, पूर्व छौकिक स्थूछम, तदभावेन पश्चाच्छुद्ध छौकिकम्, तदभावेन छोकोत्तरमित्येव क्रमेण स्थानत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये अद्वये अजे अभये विदिते, स्वयमेव आत्मस्वरूप मेव सर्वह्रता सर्वश्चासौ हाश्च सर्वह्र , तद्भाव सर्वह्रता हह अस्मिन् छोके भवति महाधिय महाबुद्धे । सर्वछोकाति शयवस्तुविषयबुद्धित्वादेविद सर्वत्र सर्वदा भवति । सकृ-द्विदिते स्वरूपे व्यभिचाराभावादित्यथ । न हि परमा र्थविदो ह्यानिन ह्यानोद्धवाभिभवौ स्त , यथा अन्येषा प्रावा दुकानाम ।।

## हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणत । तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृत ॥ ९०॥

लौकिकादीना क्रमेण क्रेयत्वेन निर्देशाद्स्तित्वाश्रङ्का परमार्थतो मा भूदित्याह— हेयानि च लौकिकादीनि त्रीणि
जागरितस्वप्रसुषुप्तानि आत्मन्यसत्त्वेन रङ्वा सर्पवद्धातव्यानीत्यर्थ । क्रेयमिह चतुष्कोटिवर्जित परमार्थतत्त्वम् ।
आप्यानि आप्तव्यानि त्यक्तवाद्धैषणात्रयेण भिक्षुणा पाण्डि
त्यवाल्यमोनार्यानि साधनानि । पाक्यानि रागद्धेषमोहाद्यो
दोषा कषायार्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्येतानि हेयक्रेयाप्यपाक्यानि विक्रेयानि भिक्षुणा उपायत्वेनेत्यर्थ । अप्रया
णत प्रथमत । तेषा हेयादीनामन्यत्र विक्रेयात्परमार्थसत्य
विक्रेय ब्रह्मैक वर्जयित्वा । उपलम्भनमुपलम्भ अविद्याकल्पनामात्रम् । ह्याप्यपाक्येषु क्षिष्विप स्मृतो ब्रह्मविद्धि न
परमार्थसत्यता त्रयाणामित्यर्थ ॥

प्रकृत्याकाञ्चवज्ज्ञेया सर्वे धर्मा अनादय । विद्यते न हि नानात्व तेषा कचन किंचन ॥ ९१ ॥

परमार्थतस्तु प्रकृत्या स्वभावत आकाशवत् आकाश तुल्या सूक्ष्मनिर अनसर्वेगतत्वै सर्वे धर्मा आत्मानो क्रेया मुमुक्षुभि अनाद्य नित्या । बहुवचनकृतभेदाशङ्का निरा-राकुर्वन्नाह— कचन कचिद्पि किंचन किंचित अणुमात्रमपि तेषा न विद्यते नानात्वभिति ॥

आदिबुद्धा मकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिता । यस्येव भवति श्लान्ति सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥९२॥

क्षेयतापि धर्माणा सवृत्यैव, न परमाथत इत्याह—

यस्मात् आदौ बुद्धा आदिबुद्धा प्रकृत्यैव स्वभावत एव

यथा नित्यप्रकाशस्यरूप सविता, एव नित्यबोधस्वरूपा

इत्यर्थ । सव धर्मा मर्व आत्मान । न च तेषा निश्चय

कर्तव्य नित्यनिश्चितस्वरूपा इत्यर्थ । न सदिह्यमानस्य

रूपा एव नैव वेति यम्य मुमुक्षो एव यथोक्तप्रकारेण

सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेश्चता आत्मार्थ परार्थ या । या

सविता नित्य प्रकाशान्तरनिरपेश्च स्वार्थ परार्थ वेत्येव

भवति श्चान्ति बाधकर्तव्यतानिरपश्चता सवदा स्वात्मिन,

स अमृतत्वाय अमृतभावाय कल्पत मोक्षाय समर्थो भव
तीत्यर्थ ॥

आदिशान्ता ह्यनुन्पन्ना पकुत्येव सुनिर्वृता । सर्वे धर्मा समाभिन्ना अज साम्य विशारदम् ॥ तथा नापि शान्तिकर्तव्यता आत्मनीत्याह— यस्मान् आदिशान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृत्येव सुनिर्वृता सुष्टूपरतस्वभावा नित्यमुक्तस्वभावा इत्यर्थ । सर्वे धमा समाश्च अभिन्नाश्च समाभिन्ना अज साम्य विशारद विशुद्धमात्मतत्त्व यस्मान्, तम्मान् शान्तिमांश्चो वा नास्ति कतव्य इत्यर्थ । न हि नित्यैकस्वभावस्य कृत किचिद्थ वत्स्यात्।।

वैशारद्य तु वै नास्ति भेटे विचरता सटा। भदनिम्ना पृथग्वाटास्तस्मात्ते क्रुपणा स्मृता ॥

य यथोक्त परमार्थतत्त्व प्रतिपन्ना, ते एव अकृपणा लाके, कृपणात्स्वन्य इत्याह— यस्मात भेदनिम्ना भे-दानुयायिन मसारानुगा इत्यर्थ । क' पृथग्वादा प्रथक् नाम वस्तु इत्येव वदन येषा त प्रथग्वादा द्वेतिन इत्यथ । तस्मात्ते कृपणा श्लुद्रा स्मृता यस्मात् वैशाग्य विशुद्धि तन्नास्ति तेषा भेदे विचरता द्वेतमाग अविद्यापरिकल्पिने सर्वदा वर्तमानानामित्यर्थ । अतो युक्तमेव तेषा कापण्य-मित्यभित्राय ॥

अजे साम्ये तु ये केचिद्धविष्यन्ति सुनिश्चिताः । ते हि लोके महाज्ञानास्तच लोको न गाहते ॥ ९५॥ यदिद परमार्थतत्त्वम, अमहात्मिभरपण्डितैर्वेदान्तबहि -छ श्रुद्देरलपप्रकेरनवगाह्यमित्याह—अजे साम्ये परमार्थतत्त्वे एवमेवेति ये केचित म्ज्यादयोऽपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्, त एव हि लोके महाज्ञाना निरितशयतत्त्वविषयज्ञाना इत्यर्थ । तच्च तेषा वर्त्म तेषा विदित परमार्थतत्त्व सामान्यबु-द्विरन्यो लोको न गाहते नावतरित न विषयीकरोतीत्यथ । 'सर्वभूतात्मभूतस्य समैकार्थ प्रपश्यत । देवा अपि मार्गे मुद्यान्त्यपदस्य पदैषिण । शकुनीनामिवाकाश गतिनैवोप-लभ्यते ' इत्यादिसमरणात ॥

अजेष्वजमसकान्त धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्ग तेन कीर्तितम् ॥ ९६॥

कथ महाज्ञानत्वमित्याह— अजेषु अनुत्पन्नेषु अचछेषु धर्मेषु आत्मसु अजमचळ च ज्ञानिमच्यते सवितरीव औ ज्ञ्य प्रकाशश्च यत , तस्मात् असन्नान्तम् अर्थान्तरे ज्ञान-मजिमच्यते । यस्मान्न कमते अर्थान्तरे ज्ञानम् , तेन कारणेन असङ्ग तन् कीर्तितम् आकाशकल्पमित्युक्तम् ॥

अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्चित । असङ्गता सदा नास्ति किम्रुतावरणच्युतिः॥ ९७॥ इतोऽन्येषा वादिनाम् अणुमात्रे अस्पेऽपि वैधर्म्ये बस्तुनि बहिर्न्तर्वा जायमाने उत्पद्यमाने अविपश्चित अविवेकिन असङ्गता असङ्गत्व सदा नास्ति, किमुत वक्तव्यम् आवरण-न्युति बन्धनाशो नास्तीति ॥

अलब्धावरणा सर्वे धर्मा प्रकृतिनिर्मला । आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायका ॥

तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति बुवता स्वसिद्धान्ते अभ्वुपगत तिर्हे धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते— अल्रब्धावरणा
अल्रब्धमप्राप्तमावरणम् अविद्यादिबन्धन येषा ते धर्मा अल्रब्धावरणा बन्धनरिहता इत्यथ । प्रकृतिनिर्मला स्वभावशुद्धा आदौ बुद्धा तथा मुक्ता , यस्मान् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व
भावा । यद्येव कथ तिर्हे बुध्यन्त इत्युच्यते— नायका
स्वामिन समर्था बोद्ध बाधशिक्तमत्स्वभावा इत्यर्थ ।
यथा नित्यप्रकाशस्वरूपोऽपि सन सविता प्रकाशत इत्युच्यते,
यथा वा नित्यनिवृत्तगतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ठन्तीत्युचयत, तद्वत ।।

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञान धर्मेषु तायिनः। सर्वे धर्मास्तथा ज्ञान नैतद्भुद्धेन भाषितम्॥,९९॥ यस्मात् न हि कमत बुद्धस्य परमार्थदर्शिनो ज्ञान विषयान्तरेषु धर्मेषु धर्मसस्थ सिवतरीय प्रभा । तायिन तायोऽस्यास्तीति तायी, सतानवतो निरन्तरस्य आकाशकरूपस्येत्यर्थ , पूजावतो वा प्रज्ञावतो वा सर्वे धर्मा आत्मानोऽपि
तथा ज्ञानवदेव आकाशकरूपत्वाच क्रमन्त कचिद्प्यर्थान्तर
इत्यर्थ । यदादावुपन्यस्तम् 'ज्ञानेनाकाशकरूपेन' इत्यादि,
तदिदमाकाशकरूपस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाशकरूप ज्ञान न कमते कचिद्प्यर्थान्तरे । तथा धर्मा इति आ
काशमिव अचलमविकिय निरवयव नित्यमद्वितीयमसङ्गमदइयमप्राह्ममशानायाद्यतीत ब्रह्मासतत्त्वम् , 'न हि द्रष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो विद्यते' इति श्रुते । ज्ञानज्ञेयज्ञातृभेदरित पर
मार्थतत्त्वमद्वयमेतन्न बुद्धेन भाषितम् । यद्यपि बाह्यार्थनिरा
करण ज्ञानमात्रकरूपना च अद्वयवस्तुसामीत्यमुक्तम् । इद तु
परमार्थतत्त्वमद्वैत वेदान्तष्वेव विज्ञेयमित्यर्थ ॥

दुर्दर्शमितगम्भीरमज साम्य विशारदम् । बुद्धा पदमनानात्व नमस्कुर्मी यथाबलम् ॥ १०० ॥

शास्त्रसमाप्तौ परमार्थतत्त्वस्तुत्यर्थ नमस्कार उच्यते—
दुर्वर्शे दु खेन दर्शनमस्येति दुर्दर्शम । अस्ति नास्तीति चतुष्कोटिवर्जितत्वाद्दार्विज्ञेयामित्यर्थ । अत एव अतिगम्भीर

दुष्प्रवेश महासमुद्रवदकृतप्रज्ञै । अज साम्य विशारदम् । इ दृक् पदम् अनानात्व नानात्ववर्णित बुद्धा अवगम्य तद्भ्ता सन्त नमस्कुर्म तस्मै पदाय । अञ्चवहार्यमपि व्यवहार-गोचरतामापाद्य यथाबल यथाशकीत्यर्थ ॥

> अजमि जितियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा दगति च गतिमत्ता प्रापदेक द्यनेकम् । विविधविषयधर्मप्राहि मुग्धेक्षणाना प्रणतभयविहन्तृ बद्धा यत्तवतोऽस्मि ॥ १ ॥

प्रज्ञावैशाखवेधसुभितजलिधेर्वेदनाझोऽन्तरस्थ भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरतजननप्राहचोरे समुद्रे । कारुण्यादुहधारामृतमिदममरैर्दुर्लभ भूतहेतो र्यस्त पूज्याभिपूज्य परमगुरुममु पादपातैर्नतोऽस्मि ॥ २ ॥

यत्प्रज्ञाकोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो मजोन्मज्जम् घारे झसकृदुपजनोदन्वति त्रासने मे । यत्पादावाश्रिताना श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्न्या झमीघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये ॥ ३ ॥

इति श्रामत्परमहसपरिवाजकाचायस्य श्रीगोवि द-मगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ माण्डूक्योपनिषत्कारिकाभाष्य सर्पूणम् ॥











# ॥ ऐतरेयोपनिषत् ॥

## श्रीमच्छकरभगवत्पाद्विरचितेन भाष्येण सहिता।





रिसमास कर्म सहापर ब्रह्मविषयविज्ञानेन । सैषा कर्मणो ज्ञानस्राहितस्य परा गतिरुक्थविज्ञानद्वारेणोपसहता । एतत्सत्य ब्रह्म प्राणास्थम । एष एको देव । एतस्यैव
प्राणस्य सर्वे देवा विभूत्य । एतस्य

प्राणस्यात्मभाव गच्छन दवता अप्येति इत्युक्तम् । मोऽय दवताप्ययस्यक्षभण पर पुरुषार्थ । एष मोक्ष । स चाय यथो क्तेन ज्ञानकर्मसमुश्रयेन सायनेन प्राप्तव्यो नात परमस्तीत्येके प्रतिपन्ना । तान्निराचिकीर्षुरुत्तर केवलात्मज्ञानविधानाथम् 'आत्मा वा इद्म' इत्याद्याह । कथ पुनरकर्मसविन्धकेव लात्मविज्ञानविधानाथ उत्तरो प्रन्थ इति गम्यते १ अन्यार्था नवगमात् । तथा च पूर्वोक्ताना देवतानामग्न्यादीना ससा-रित्व द्रशीयव्यत्यज्ञानायादिदोषवस्वेन 'तमज्ञानायापिपासा-भ्यामन्ववार्जत् ' इत्यादिना । अज्ञानायादिमत्सर्वे ससार एव, परस्य तु ब्रह्मणोऽशनायाद्यस्थातु । भवत्वेव केवलात्म ज्ञान मोक्षसाधनम् , न त्वत्राकर्म्येवाधिक्रियते , विशेषाश्रव णात् । अकर्मिण आश्रम्यन्तरस्येहाश्रवणात् । कर्म च बृहती सहस्रलक्षण प्रस्तुत्य अनन्तरमेवात्मज्ञान प्रारभ्यते । तस्मा त्कर्म्यवाधिकियते । न च कर्मासबन्ध्यात्मविज्ञानम् , पूर्वव दाते उपसद्दारात् । यथा कर्मसवन्धिन पुरुषस्य सूर्यात्मन म्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यासत्वमुक्त त्राह्मणन मन्त्रेण च 'सू र्य आत्मा ' इत्यादिना, तथैव ' एष ब्रह्मेष इन्द्र ' इत्याद्युप क्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम् । 'यच स्थावरम् , सर्व तत्प्रज्ञानेत्र-म ' इत्युपसहरिष्यति । तथा च सहितोपनिषत्- ' एत ह्येव बहुचा महत्युक्थे मीमासन्ते' इत्यादिना कर्मसवनिधत्वमु क्त्वा 'सर्वेषु भूतेष्वेतमेव ब्रह्मेत्राचक्षत ' इत्युपसहरति। तथा तस्यैव 'योऽयमशरीर प्रज्ञात्मा' इत्युक्तस्य 'यश्चासा-वादिल एकमेव तदिति विद्यात् ' इलेकत्वमुक्तम् । इहापि 'कोऽयमात्मा' इत्युपक्रम्य प्रज्ञात्मत्वमेव 'प्रज्ञान ब्रह्म' इति दर्शयिष्यति । तस्मान्नाकर्मसबन्ध्यात्मज्ञानम् । पुनरु-क्त्यानर्थक्यमिति चेत्- 'प्राणो वा अहमस्म्यूषे' इत्यादि ब्राह्मणेन 'सूर्य आत्मा' इति च मन्त्रण निर्धारितस्यात्मन 'आत्मा वा इद्म्' इत्यादित्राह्मणेन 'कोऽयमात्मा' इति प्रश्नपूर्वक पुर्नानधीरण पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत् , न , तस्यैव धर्मान्तरविशेषनिर्धारणार्थत्वात्र पुनक्कतादोष । कथम् 2 तस्यैव कर्मसबन्धिनो जगत्सृष्टिस्थितिसहारादिधर्मविशेषनि-र्घारणार्थत्वात् केवलोपास्त्यर्थत्वाद्वा , अथवा, आत्मेत्यादि परो प्रनथसन्दर्भ आत्मन कर्मिण कर्मणोऽ यत्रोपासनाप्राप्ती कर्मप्रस्तावेऽविहितत्वाद्वा केवळोऽप्यात्मोपास्य इस्रेवमर्थ भेदाभेदोपास्यत्वाच ' एक एवात्मा ' कर्मविषये भेद्द्षिभाक । स एवाकर्मकाले अभेदेनाप्युपास्य इत्येवमपुनरुक्तता ॥

'विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जुते' इति 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा ' इति च वाजिनाम् । न च वर्ष-शतात्परमायुर्मर्त्यानाम्, येन कर्मपरिखागेन आत्मानमुपा- सीत । द्शित च 'तावन्ति पुरुषायुषोऽहा सहस्राणि भव-न्ति इति । वर्षशत चायु कर्मणैव व्याप्तम् । दर्शितश्च म-न्त्र 'कुर्वन्नेवेह कमीणि' इत्यादि , तथा 'यावज्जीवमिमहोत्र जुहोति' 'यावजीव दर्शपूर्णमासाभ्या यजेत' इत्यादाश्च, 'त यज्ञपात्रैर्व्हिन्त' इति च। ऋणत्रयश्रुतेश्च। तत्र हि पारि ब्राज्यादिशास्त्रम् ' व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति ' इत्यात्मज्ञा-नस्त्रतिपरोऽर्थवादोऽनिधकृतार्थो वा। न, परमार्थात्मविज्ञाने फलाद्र्शने क्रियानुपपत्ते — यदुक्त कर्मिण एव चात्मज्ञान कर्मसबन्धि चेत्यादि, तन्न, पर ह्याप्तकाम सर्वससारदोष-वर्जित ब्रह्माहमस्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनमात्मनो ऽपत्रयत फलादर्शने किया नोपपद्यते । फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वात्करोतीति चेत्, न, नियोगाविष-यात्मद्र्शनात्। इष्ट्रयोगमनिष्टवियोग वात्मन प्रयोजन पदय स्तद्भपायार्थी यो भवति, स नियोगस्य विषयो दृष्टो छोके, न तु तद्विपरीतनियोगाविषयत्रद्वात्मत्वदर्शी । ब्रह्मात्मत्वद-इर्यपि सश्चेत्रियुज्येत, नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चित्र नियुक्त इति सर्वे कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्य प्राप्नोति । तश्चानिष्टम् । न च स नियोक्तु शक्यते केनचित्। आम्नायस्यापि तत्प्र-भवत्वात्। न हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्वय नियुज्यते। नापि बहुवित्स्वामी अविवेकिना भृत्येन । आम्नायस्य नित्यत्व सति स्वातन्त्रयात्सर्वान्प्रति नियोक्तृत्वसामर्थ्यमिति चेत्, न, उक्तदोषात्। तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वमिविशिष्ट कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽप्यपरिहार्य एव । तदपि शास्त्रेणैव विधीयत इति चेत्- यथा कर्मकर्तव्यता शास्त्रेण कृता, तथा तदायात्मज्ञान तस्यैव कर्मिण शास्त्रेण विधीयत इति चेत, न, विरुद्धार्थबोधकत्वानुपपत्ते । न ह्यकस्मिन्कृता कृतसबन्धित्व तद्विपरीतत्व च बोधयित शक्यम् । शीतो हणत्वभिवाग्रे । न चेष्ट्रयोगचिकीर्षा आत्मनोऽनिष्ट्रवियोगचि कीर्षा च शास्त्रकृता, सर्वप्राणिना तहरीनात् । शास्त्रकृत चेत् , तदुभय गोपालादीना न दृश्येत, अशास्त्रज्ञत्वात्तेषाम् । यद्धि स्वतोऽप्राप्तम् , तन्छास्त्रेण बोधयितव्यम् । तच्चेत्कृतकर्त व्यताविरोध्यात्मज्ञान शास्त्रेण कृतम्, कथ तद्विरुद्धा कर्तव्यता पुनरुत्पाद्येत् शीततामिवामौ, तम इव च भानी १ न बोधयत्येवेति चेत्, न, 'स म आत्मेति विद्यात्प्रज्ञान ब्रह्म' इति चोपसहारात् । 'तदात्मानमे वावेत्तत्त्वमसि ' इत्येवमादिवाक्याना तत्परत्वात्। उत्प त्रस्य च ब्रह्मात्मविज्ञानस्याबाध्यमानत्वात्रानुत्पन्न भ्रान्त वा इति शक्य वक्तुम् । त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्य- त्वमिति चेत् 'नाकृतेनेह कश्चन' इति स्मृते — य आहुर्विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यादिति, तेषामप्येष समानो दोष प्रयोजनाभाव इति चेत्, न, अक्रियामात्र त्वाद्वज्ञत्थानस्य । अविद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य भाव , न वस्तुधर्म , सर्वप्राणिना तद्दर्शनात् , प्रयोजनतृष्णया च प्रे र्यमाणस्य वाङ्मन काये प्रवृत्तिदर्शनात्, 'सोऽकामयत जाया मे स्यात् ' इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्करुक्षण काम्यमे-वेत्युभे ह्येते साध्यसाधनलक्षणे एषणे एवेति वाजसनेयित्रा ह्मणेऽवधारणात्। अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाड्यन का यप्रवृत्ते पाङ्करुक्षणाया विदुषोऽविद्यादिदोषाभावादनुपपत्ते क्रियाभावमात्र व्युत्थानम्, न तु यागादिवद्नुष्टेयरूप भा वात्मकम् । तञ्च विद्यावत्पुरुषधर्म इति न प्रयोजनमन्वेष्ट व्यम् । न हि तमसि प्रवृत्तस्य उदित आछोके यद्गतपङ्क कण्टकाद्यपतनम् , तत्किंप्रयोजनिमति प्रश्नार्हम् । व्युत्थान तर्ह्यर्थप्राप्तत्वान्न चोद्नार्थ इति । गाईस्थ्ये चेत्पर ब्रह्मविज्ञान जातम, तत्रैवास्त्वकुर्वत आसन न ततोऽन्यत गमनमिति चेत्, न, कामप्रयुक्तत्वाद्गाईस्थ्यस्य। 'एतावान्वै काम ' 'उभे ह्येते एषणे एव' इत्यवधारणात् कामनिमित्तपुत्र वित्तादिसबन्धनियमाभावमात्रम्, न हि ततोऽन्यत्र गमन व्युत्थानमुन्यते । अतो न गाईरध्य एवाकुर्वत आसनमुत्प-त्रविद्यस्य । एतेन गुरुशुश्रुषातपसोरप्यप्रतिपत्तिर्विद्रुष सिद्धा। अत्र केचिद्रुहस्था भिक्षाटनादिभयात्परिभवाच त्रस्यमाना सूक्ष्मदृष्टिता दर्शयन्त उत्तरमाहु । भिक्षोरपि भिक्षाटनादि-नियमदर्शना देहधारणमात्रार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्यसाध-नैषणोभयविनिर्भुक्तस्य देहमात्रधारणार्थमञ्जानाच्छादनमात्रम्-पजीवतो गृह एवास्त्वासनमिति, न, स्वगृहविशेषपरिप्रहनि-यमस्य कामप्रयुक्तत्वादित्युक्तोत्तरमेतत्। स्वगृह्विशेषपरि-प्रहाभावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनार्थिन स्वप रिप्रह्विशेषभावेऽर्थाद्भिक्षुकत्वमेव । शरीरधारणार्थाया भि-क्षाटनादिप्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षो शौचादौ च, तथा गृहिणोऽपि विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर्योवज्जीवादिश्रुतिनियुक्तत्वात्प्रत्यवायपरिहारायेति । ए-तन्नियोगाविषयत्वेन विदुष प्रत्युक्तमशक्यनियोज्यत्वाचेति । यावजीवादिनित्यचोदनानर्थक्यमिति चेत्, न, अवि-द्वद्विषयत्वेनार्थवत्त्वात् । यत्तु भिक्षो शरीरधारणमा त्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तोर्नियतत्वम् , तत्प्रवृत्तेर्ने प्रयोजकम् । आ-चमनप्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्रयोजनार्थत्वमवगम्यते । न चाग्निहोत्रादीना तद्वदर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियतत्वोपपत्ति । अर्थ-

प्राप्तप्रवृत्तिनियमोऽपि प्रयोजनाभावेऽतुपपन्न एवेति चेत् . न, तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्तिसिद्धत्वात्तद्तिक्रमे यन्नगौरवादर्थ-प्राप्तस्य व्युत्थानस्य पुनर्वचनाद्विदुषो सुसुक्षो कर्तव्यत्वो पपत्ति । अविदुषापि मुमुक्षुणा पारित्राज्य कर्तव्यमेव , तथा च 'शान्तो दान्त ' इत्यादिवचन प्रमाणम् । शमद्मादीना चात्मद्रीनसाधनानामन्याश्रमेष्वतुपपत्ते । 'अत्याश्रमिभ्य परम पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसघजुष्टम् ' इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते। 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृत-त्वमानशु ' इति च कैवल्यश्रुति । ज्ञात्वा नैष्कर्म्यमाच-रेत्' इति च स्मृते । 'ब्रह्माश्रमपदे वसेत्' इति च ब्रह्मच-र्यादिविद्यासाधनाना च साकल्येनात्याश्रमिषूपपत्तेर्गाईस्थ्येऽस भवात्। न च असपन्न साधन कस्यचिद्र्थस्य साधनायालम्। यद्विज्ञानोपयोगीनि च गाईस्थ्याश्रमकर्माणि, तेषा परम फलमुपसहृत देवताप्ययलक्षण ससारविषयमेव। यदि कर्मिण एव परमासविज्ञानमभविष्यत्, ससारविषयस्यैव फलस्यो पसहारो नोपापतस्यत। अङ्गफल तदिति चेत्, न, तद्विरोध्या त्मवस्तुविषयत्वादात्मविद्याया । निराक्रतसर्वनामरूपकर्म-परमार्थात्मवस्तुविषयमात्मज्ञानममृतत्वसाधनम् । गुणफळ सबन्धे हि निराकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्व ज्ञानस्य न

प्राप्नोति , तचानिष्टम् , 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्' इत्यधिकृत्य कियाकारकफलादिसर्वव्यवहारनिराकरणाद्विदुष , तद्विपरी-तस्याविदुष 'यत्र हि द्वैतिमव भवति ' इत्युक्त्वा क्रियाकार-कफलरूपस्य ससारस्य दर्शितत्वाच वाजसनेयित्राद्वाणे। तथे-हापि देवताप्यय ससारविषय यत्फलमञ्चानायादिमद्वस्त्वात्मक तदुपसदृत्य केवल सर्वात्मकवस्तुविषय ज्ञानममृतत्वाय व-क्ष्यामीति प्रवर्तते । ऋणप्रतिबन्धश्चाविदुष एव मनुष्यपि-तृदेवलोकप्राप्तिं प्रति, न विदुष , 'सोऽय मनुष्यलोक पुत्रे णैव ' इत्यादिलोकत्रयसाधननियमश्रुते । विदुषश्च ऋणप्रति बन्धामावो दर्शित आत्मलोकार्थिन 'किं प्रजया करिष्याम ' इत्यादिना । तथा 'एतद्ध सा वै तद्विद्वास आहुर्ऋषय का-वषेया ' इत्यादि ' एतद्ध सा वै तत्पूर्वे विद्वासोऽग्निहोल न जुह वाचकु 'इति च कौषीतिकनाम्। अविदुषस्ति ऋणानपाकरणे पारित्राच्यानुपपत्तिरिति चेत् , न, प्राग्गाईस्थ्यप्रतिपत्तेर्ऋणि-त्वासभवाद्धिकारानारूढोऽपि ऋणी चेत्स्यात्, सर्वस्य ऋणि-त्वमित्यनिष्ट प्रसज्येत । प्रतिपन्नगाईस्थ्यस्यापि 'गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्भृहाद्वा वनाद्वा रह्या त्मद्रश्चनसाधनोपायत्वेनेष्यत एव पारिब्राज्यम्। यावजीवादि-श्रुतीनामविद्वद्मुमुक्षुविषये कृतार्थता । छान्दोग्ये च केषा- चिह्नाद्शरात्रमग्निहोत्र हुत्वा तत ऊर्ध्व परित्याग श्रूयते। यत्त्वनिधकृताना पारिव्राज्यमिति, तन्न , तेषा पृथगेव 'उत्स न्नाग्निरनिमको वा ' इत्यादिश्रवणात्, सर्वस्मृतिषु च अविशेषेण आश्रमविकल्प प्रसिद्ध , समुचयश्च । यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्त व्युत्थानमित्यशास्त्रार्थत्वे, गृहे वने वा तिष्ठतो न विशेष इति, तद्सत् । व्युत्थानस्यैवार्थप्राप्तत्वान्नान्यत्रावस्थान स्यात्। अन्यत्रावस्थानस्य कामकर्मप्रयुक्तत्व ह्यवीचाम, तद्भावमात्र व्युत्थानमिति च । यथाकामित्व तु विदुषोऽत्यन्तमप्राप्तम् , अत्यन्तमृढविषयत्वेनावगमात् । तथा शास्त्रचोदितमपि कर्मासविदोऽप्राप्त गुरुभारतयावगम्यते, किमुत अत्यन्ता विवेकिनिमित्त यथाकामित्वम् १ न ह्युन्मादितिमिरदृष्ट्युपछब्ध वस्तु तद्पगमेऽपि तथैव स्यात्, उन्मादतिमिरदृष्टिनिमि-त्तत्वादेव तस्य । तस्मादात्मविदो व्युत्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वम्, न चान्यत्कर्तव्यमित्येतित्सद्धम्। यत्तु 'वि-द्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह ' इति न विद्यावतो वि द्यया सहाविद्यापि वर्तत इस्रयमर्थ , कस्तर्हि <sup>2</sup> एकस्मिन्पुरुषे एते न सह सबध्येयातामित्यर्थ, यथा शुक्तिकाया रज तशुक्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य । 'दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ' इति हि काठके । तस्मान्न विद्याया सत्यामविद्याया सभवोऽस्ति। 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञा-सस्व' इत्यादिश्रुते । तपआदि विद्योत्पत्तिसाधन गुरूपास नादि च कर्म अविद्यात्मकत्वाद्विद्योच्यते । तेन विद्यामु-त्पाद्य मृत्यु काममतितर्गते । ततो निष्कामस्त्यक्तैषणो ब्रह्म-विद्यया अमृतत्वमद्गत इत्येतमर्थ दर्शयन्नाह— 'अवि द्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमद्गते' इति । यत्तु पुरु षायु सर्व कर्मणैव व्याप्तम्, 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवि षेच्छत्र समा दिति, तद्विद्वद्विषयत्वेन परिहतम्, इत्तरथा असभवात् । यत्तु वक्ष्यमाणमि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कर्मणा अविक्रद्धमात्मज्ञानमिति, तत्सविद्योषनिर्विद्योषात्मविषयत्या प्रत्युक्तम्, उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्याम । अत केवल निष्क्रियब्रह्मात्मैकत्वविद्याप्रदर्शनार्थमुत्तरो मन्थ आरभ्यते ॥

## आत्मा वा इद्मेक एवाग्र आसीत्। नान्यत्किंचन मिषत्। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति॥१॥

आत्मेति । आत्मा आप्नोतेरत्तेरततेर्वा पर सर्वज्ञ सर्व शक्तिरशनायादिसर्वससारधर्मवर्जितो निल्लशुद्धबुद्धमुक्तस्वभा-बोऽजोऽजरोऽमरोऽस्तोऽभयोऽद्वयो वै । इद यदुक्त नाम

रूपकर्मभेद्भिन्न जगत् आत्मैव एक अत्रे जगत सृष्टे प्राक् आसीत्। किं नेदानीं स एवैक वि न। कथ तर्हि आसीदित्युच्यते व यद्यपीदानीं स एवैक , तथाप्यस्ति विशेष । प्रागुत्पत्ते अव्याकृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मैक-शब्दप्रस्ययगोचर जगत् इदानी व्याकृतनामरूपभेदत्वादने कशब्दप्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचर चेति विशेष । यथा सिळ्ळात्पृथक फेननामरूपव्याकरणात्प्राक्सिळिकेश ब्दप्रस्ययगोचरमेव फेनम्, यदा सिळळात्पृथड् नामरूपभेदेन व्याकृत भवति, तदा सिछेछ फेन चेति अनेकशब्दप्रस्ययभाक् सिळिलमेवेति चैकशब्दप्रस्ययभाक्च फेन भवति, तद्वत्। न अन्यत्किंचन न किंचिदिप मिषत् निमिषद्यापारविदतरद्वा। यथा सारयानामनात्मपक्षपाति स्वतत्त्र प्रधानम्, यथा च काणादानामणव , न तद्वदिहान्यदात्मन किंचिदपि वस्तु विद्यते। किं तर्हि 2 आत्मैवैक आसीदिसमिप्राय । स सर्वज्ञस्वाभाव्यात् आत्मा एक एव सन् ईक्षतः। ननु प्रागुत्प-त्तेरकार्यकरणत्वात्कथमीक्षितवान् १ नाय दोष, सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् । तथा च मन्त्रवर्ण — ' अपाणिपादो जवनो प्रहीता ' इत्यादि । केनाभिप्रायेणेत्याह्—लोकान् अम्भ प्रभृ तीन्प्राणिकर्मफलोपभोगस्थानभूतान् नु सृजै सृजेऽहम् इति।।

स इमॉल्लोकानस्रजत। अम्भो मरीची-मेरमापोऽदोऽम्भ परेण दिव द्यौ प्रति-ष्ठान्तरिक्ष मरीचयः। पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः॥ २॥

एवमीक्षित्वा आछोच्य स आत्मा इमान् छोकान् असृ-जत सृष्टवान् । यथेह बुद्धिमास्तक्षादि एवप्रकारान्प्रासादादी न्सृजे इतीक्षित्वा ईक्षानन्तर प्रासादादीनसृजति, तद्वत्। ननु सोपादानस्तक्षादि प्रासादादीन्सृजतीति युक्तम्, निरु पादानस्त्वात्मा कथ लोकान्सृजतीति <sup>१</sup> नैष दोष । सलिल फेनस्थानीये आत्मभूते नामरूपे अव्याकृते आत्मैकशब्दवा-च्ये व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगत उपादानभूत सभवत । तस्मादात्मभूतनामरूपोपादानभूत सन् सर्वज्ञो जगन्निर्मिमी-ते इत्यविरुद्धम् । अथवा, विज्ञानवान्यथा मायावी निरुपा दान आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन आकाशेन गच्छन्तमिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञो देव सर्वशक्तिर्महामाय आत्मा-नमेव आत्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण निर्मिमीते इति युक्ततरम्। एव च सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादिपक्षाश्च न प्रसज्जन्ते, सुनिराकृताश्च भवन्ति । कान् लोकानसृजतेलाह्— अम्भो

मरीचीर्मरमाप इति । आकाशादिक्रमेण अण्डमुत्पाद्य अम्भ प्रभृतीन् लोकानसृजत । तत्र अम्भ प्रभृतीन्स्वयमेव व्याचष्टे श्रुति । अद तत् अम्भ शब्दवान्यो लोक, परेण दिव द्युलोकात्परेण परस्तात्, सोऽम्भ शब्द वाच्य, अम्भोभरणात्। द्यौ प्रतिष्ठा आश्रय तस्याम्भसो लोकस्य । द्युलोकाद्धस्तात् अन्तरिक्ष यत्, तत् मरीचय । एकोऽपि अनेकस्थानभेदत्वाद्बहुवचनभाक्— मरीचय इति, मरीचिमिर्वा रिमिमि सबन्धात् । पृथिवी मर — स्नियन्ते अस्मिन् भूतानीति । या अधस्तात् पृथिव्या, ता आप उच्यन्ते, आप्रोते, लोका । यद्यपि पञ्चभूतात्मकत्व लोकानाम्, तथापि अब्बाहुल्यात् अन्नामभिरेव अम्भो मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ।।

## स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालाञ्च मृजा इति । सोऽद्रग्र एव पुरुष समुङ्ग-त्यामूर्छेयत् ॥ ३॥

सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधिष्ठानभूताश्चतुरो लोकान्सृष्ट्वा स ईश्वर पुनरेव ईक्षत— इमे तु तु अम्भ प्रभृतय मया सृष्टा लोका परिपालियतृवर्जिता विनश्येयु , तस्मादेषा रक्षणार्थ लोकपालान् लोकाना पालियतृन् तु सृजै सृजेऽहम् इति। एवमीक्षित्वा स अद्भय एव अप्प्रधानेभ्य एव पश्च भूतेभ्य , येभ्योऽम्भ प्रभृतीन्सृष्टवान् , तेभ्य एवेत्यर्थ , पुरुष पुरुषाकार शिर पाण्यादिमन्त समुद्धृत्य अद्भय समुपादाय, मृत्पिण्डमिव कुलाल पृथिन्या , अमूर्क्चयत् मृ किंतवान् , सपिण्डितवान्म्वावयवसयोजनेनेत्यर्थ ।।

तमभ्यतपत्तस्याभितसस्य मुख निरभिचत यथाण्ड मुखाद्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरभिचेतां नासिकाभ्या प्राण
प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिचेतामक्षिभ्या
चक्षुश्रश्रुष आदित्यः कर्णौ निरभिचेता
कर्णाभ्या श्रोत्र श्रोत्रादिशस्तवड् निरभिचत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृद्य निरभिचत हृद्यानमनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिचत
नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्न निरभिचत शिश्नाद्रेतो रेतस आप ॥ ४॥

इति प्रथम खण्डः ॥

त पिण्ड पुरुषविधमुद्दिश्य अभ्यतपत् , तद्भिध्यान सक हप कृतवानिखर्थ , 'यस्य ज्ञानमय तप ' इत्यादिश्रुते । तस्य अभितप्तस्य ईश्वरसकल्पेन तपसाभितप्तस्य पिण्डस्य मुख निरभिद्यत मुखाकार सुषिरमजायत, यथा पक्षिण अण्ड निर्भिद्यते एवम् । तस्माच निर्भिण्णात् मुखात् वाक् करण मिन्द्रिय निरवर्तत, तद्धिष्ठाता अग्नि, ततो वाच, छोक-पाछ । तथा नासिके निरभिद्येताम् । नासिकाभ्या प्राण , प्राणाद्वाय , इति सर्वत्राधिष्ठान करण देवता च-न्त्रय क्रमेण निर्मिण्णमिति। अक्षिणी, कर्णी, त्वक् , हृदयमन्त करणाधि-ष्ठानम्, मन अत करणम्, नाभि सर्वप्राणबन्धनस्थानम्। अपानसयुक्तत्वात अपान इति पाच्विन्द्रियमुच्यते , तस्मात तस्याधिष्ठात्री देवता मृत्यु । यथा अन्यत्र, तथा शिश्न निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियस्थानम् । इन्द्रिय रेत रेतोविसर्गार्थ त्वात्सह रेतसोन्यते । रेतस आप इति ॥

इति प्रथमखण्डभाष्यम्॥



#### द्वितीय खण्ड ॥

ता एता देवता मृष्टा अस्मिन्महत्य-णेवे प्रापतस्तमद्दानायापिपासाभ्यामन्व-वार्जत्ता एनमब्रुवन्नायतन न प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥

ता एता अग्न्याद्यो देवता छोकपाछत्वेन सकल्प्य सृ-ष्टा ईश्वरेण अस्मिन् ससाराणेवे ससारसमुद्रे महति अवि द्याकामकर्मप्रभवदु खोदके तीत्ररोगजरामृत्युमहाप्राहे अनादौ अनन्ते अपारे निराछम्वे विषयेन्द्रियजनितसुखछवछश्चणिव-श्रामे पश्चेन्द्रियार्थन्णमाकतिविक्षोमोत्थितानर्थशतमहोमौँ महा रौरवाद्यनेकनिरयगतहाहेस्यादिक्रुजिताकोशनोद्भृतमहारवे स-त्यार्जवदानद्याहिंसाशमद्मषृत्याद्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोङ्घपे सत्सद्भ सर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे एतस्मिन् महत्यणेवे प्रापतन् पतितवस्य । तस्मादग्न्यादिदेवताप्ययछश्चणापि या गति-व्याख्याता ज्ञानकर्मसमुचयानुष्ठानफछभूता, सापि नाछ स सारदु खोपशमायेस्य विविक्षतोऽर्थोऽत्र । यत एवम्, त- स्मादेव विदित्वा, पर ब्रह्म, आत्मा आत्मन सर्वभूताना च, यो वक्ष्यमाणिवशेषण प्रकृतश्च जगदुत्पत्तिस्थितिसद्दारहतु त्वेन, स सर्वससारदु खोपशमनाय वेदितव्य । तस्मात् 'एष पन्था एतत्कर्मेंतद्वद्वीतत्सत्यम्' यदेतत्परब्रह्मात्मज्ञानम् , 'नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' इति मन्त्रवर्णात् । त स्थान-करणदेवतोत्पत्तिबीजभूत पुरुष प्रथमोत्पादित पिण्डमात्मा-नम् अश्चनायापिपासाभ्याम् अन्ववार्जत अनुगमितवान् स-योजितवानित्यर्थ । तस्य कारणभूतस्य अश्चनायादिदोषव-स्वात् तत्कार्यभूतानामपि देवतानामश्चनायादिमत्त्वम् । ता तत अश्चनायापिपासाभ्या पीड्यमाना एन पितामह स्रष्टा-रम् अनुवन् उक्तवत्य । आयतनम् अधिष्ठान न अस्मभ्य प्रजानीहि विधत्स्व, यस्मिन् आयतने प्रतिष्ठिता समर्था सत्य अन्नम् अदाम भक्षयाम इति ।।

ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नो-ऽयमलमिति। ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रु-वन्न वै नोऽयमलमिति॥२॥

एवमुक्त ईश्वर ताभ्य देवताभ्य गा गवाक्रतिविशिष्ट पिण्ड ताभ्य एवाद्रथ पूर्ववत्पिण्ड समुद्धृत्य मूर्छियित्वा आ नयत् दक्षितवान् । ता पुन गवाकृति दृष्ट्वा अब्रुवन् । न वै न अस्मदर्थम् अधिष्ठाय अन्नमत्तुम् अय पिण्ड अल न वै । अल पर्याप्त । अत्तु न योग्य इत्यर्थ । गवि प्रत्याख्या- ते तथैव ताभ्य अश्वम् आनयत् । ता अन्नुवन् — न वै नो- ऽयमलमिति, पूर्ववत् ॥

ताभ्य पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्सु कृत बतेति पुरुषो वाव सुकृतम्। ता अब्रवी-द्यथायतन प्रविद्यातेति॥३॥

सर्वप्रत्यारयाने ताभ्य पुरुषमानयत् स्वयोनिभूतम् । ता स्वयोनिं पुरुष दृष्टा अखिन्ना सत्य सु कृत शोभन कृतम् इदमधिष्ठान बत इति अनुवन् । तस्मात्युरुषो वाव पुरुष एव सुकृतम्, सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात्, स्वय वा स्वेनैवा त्मना स्वमायामि कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते । ता देवता ईश्वर अन्नवीत् इष्टमासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा—सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते, अत यथायतन यस्य यत् वद्नादिक्रिया योग्यमायतनम्, तत् प्रविशत इति ॥

अग्निर्वाग्भृत्वा मुख प्राविशद्वायु' प्रा-णो भ्रुत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्चश्चर्भु-

s v II 17

त्वाक्षिणी प्राविशिद्दशः श्रोत्र भूत्वा क-णौं प्राविशकोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वच प्राविशश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृद्य प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्च प्रावि-शन् ॥ ४॥

तथास्त्वित्यनुज्ञा प्रतिलभ्येश्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृता-दय अग्नि वागभिमानी वागेव भूत्वा स्वयोनि मुख प्रा विश्वत् तथोक्तार्थमन्यत्। वायुर्नासिके, आदित्योऽक्षिणी, दि श कर्णी, ओषधिवनस्पतयस्त्वचम्, चन्द्रमा हृदयम्, मृ त्युर्नाभिम्, आप शिश्रम्, प्राविशन्।।

तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्याम-भिप्रजानीहीति। ते अब्रवीदेतास्वेव वा देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करो मीति। तस्मायस्यै कस्यै च देवतायै ह-विर्युद्धाते भागिन्यावेवास्यामशनायापि-पासे भवतः॥ ५॥

इति द्वितीय' खण्ड ॥

एव छब्धाधिष्ठानासु देवतासु निरिधिष्ठाने सत्यौ अञ्चना यापिपासे तम् ईश्वरम् अन्नताम् उक्तवत्यौ—आवाभ्याम् अ-धिष्ठानम् अभिप्रजानीहि चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थ । स ईश्व-र एवसुक्त ते अञ्चनायापिपासे अन्नवीत् । न हि युवयो भावक्तपत्वाचेतनावद्वस्त्वनाश्रित्य अन्नानृत्व सभवति । तसान् एतास्त्रेव अग्न्याद्यासु वा युवा देवतासु अध्यात्माधिदेव-तासु आभजामि वृत्तिसविभागेनानुगृह्णामि । एतासु भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो हिवरादिछक्षण खात्, तस्त्रास्तेनैव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ वा करोमीति । सृष्ट्रधादाविश्वर एव व्यद्धाद्यसमात्, तस्मात् इदानीमिष यस्यै कस्यै च देव-तायै देवताया अर्थाय हिवर्गृह्णते चक्रपुरोडाञ्चादिछक्षण भागिन्यौ एव भागवत्यावेव अस्या देवतायाम् अञ्चनायापिपासे भवत ॥

इति द्वितीयखण्डभाष्यम्॥



### तृतीयः खण्ड ॥

## स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चा-ब्रमेभ्य सृजा इति ॥ १॥

स एवमीश्वर ईक्षत । कथम् इसे नु छोकाश्च छोक-पाळाश्च मया सृष्टा , अज्ञनायापिपासाभ्या च सयोजिता । अतो नैवा स्थितिरत्रमन्तरेण । तस्मात् अन्नम् एभ्य छोक-पाळेभ्य सृजै सृजे इति । एव हि छोके ईश्वराणामनुमहे निम्रहे च स्वातन्त्र्य दृष्ट स्वेषु । तद्वन्महेश्वरस्थापि सर्वेश्वर-त्वात्सर्वोन्न्रति निम्रहे अनुमहे च स्वातन्त्र्यमेव ॥

## सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितसाभ्यो मू-र्तिरजायत। या वै सा मूर्तिरजायतान्न वै तत्॥ २॥

स ईश्वर अन्न सिसृष्धु ता एव पूर्वोक्ता अप उद्दिश्य अभ्यतपत्। ताभ्य अभितप्ताभ्य उपादानभूताभ्य मूर्ति धनरूप धारणसमर्थ चराचरलक्षणम् अजायत उत्पन्नम्। अन्न वै तत् मूर्तिरूप या वै सा मूर्तिरजायतः॥ तदेनद्भिसृष्ट पराडलिज्ञासत्तद्धा-चाजिचृक्षत्तन्नाशकोद्धाचा ग्रहीतुम्। स यद्धैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्याहृत्य हैवान्नम त्रप्त्यत्॥३॥

तत्प्राणेनाजिचृक्षत्तन्नाशकोत्प्राणेन ग्र हीतुम् । स यद्धैनत्प्राणेनाग्रहैष्यद्भि-प्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्॥ ४॥

तचक्षुषाजिघक्षत्तन्नाशकोचक्षुषा ग्र-हीतुम्। स यद्धैनचक्षुषाग्रहैष्यदृष्ट्वा है-वान्नमतप्स्यत्॥५॥

तच्छ्रोत्रेणाजिष्धस्त्रश्नाद्याकोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम्। स यद्धैनच्छ्रोत्रेणाग्रहेष्यच्छु-त्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्॥ ६॥

तत्त्वचाजिष्णक्षत्तन्नाशकोत्त्वचा ग्रही-तुम्। स यद्धैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवा-न्नमत्रप्स्यत्॥ ७॥ तन्मनसाजिधृक्षत्तन्नाशकोन्मनसा प्र-हीतुम् । स यद्धैनन्मनसाग्रहैष्यद्ध्या-त्वा हैवान्नमञ्जप्स्यत् ॥ ८॥

तिच्छक्षेनाजिघृक्षत्तन्नाशकोच्छिक्षेन ग्रहीतुम् । स यद्वैनच्छिक्षेनाग्रहैष्यद्विसृ-ज्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ९ ॥

तद्पानेनाजिघृक्षत्तदावयत्। सैषोऽन्न-स्य ग्रहो यदायुरन्नायुर्वो एष यदायुः॥

तदेनत् अत्र लोकलोकपालान्नार्थ्यभिमुखे सृष्ट सत्, यथा
मृषकादिमीर्जारादिगोचरे सन्, मम मृत्युरनाद इति मत्वा
परागश्चतीति पराङ् पराक्सत् अत्तृन् अतीत्य अजिघासत् अ
तिगन्तुमैन्छत्, पलायितु प्रारभतेत्यर्थं । तमन्नाभिप्राय मत्वा
स लोकलोकपालसघातकार्यकरणलक्षण पिण्ड प्रथमजत्वादन्याश्चान्नादानपश्चन्, तत् अत्र वाचा वदनव्यापारेण
अजिघृक्षत् महीतुमैच्छत्। तत् अत्र नाशकोत् न समर्थोऽभवत् वाचा वदनिक्रयया महीतुम् उपादातुम्। स प्रथमज
श्वरीरी यत् यदि ह एनत् वाचा अमहैष्यत् गृहीतवानस्यात्

अन्नम् , सर्वोऽपि लोक तत्कार्यभूतत्वात् अभिन्याहृत्य हैव अ न्नम् अत्रप्स्यत् तृप्तोऽभविष्यत् । न चैतद्स्ति । अतो नाञ्चकोद्वा चा प्रहीतुमित्यवगच्छाम पूर्वजोऽपि । समानमुत्तरम् । तत्प्रा णेन तच्चश्चषा तच्छ्रोकेण तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिन्नेन तेन तेन करणव्यापारेण अन्न प्रहीतुमशक्तुवन्पश्चात् अपानेन वायुना मुखच्छिद्रेण तत् अन्नम् अजिष्ट्रश्चत् , तदावयत् तद्नन-मेव जम्राह् अशितवान् । तेन स एष अपानवायु अन्नस्य मह अन्नमाहक इत्येतत् । यद्वायु यो वायुरन्नायु अन्नब न्धनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्ध , स एष यो वायु ॥

स ईक्षत कथ न्विद् महते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृत यदि प्राणेनाभि-प्राणित यदि चक्षुषा दृष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा ध्यात यद्यपानेनाभ्यपानित यदि शिक्षेन विसृष्टमथ कोऽहमिति॥ ११॥

स एव लोकलोकपालसघातस्थितिम् अन्निनिमित्ता कृत्वा पुरपौरतत्पालयितृस्थितिसमा स्वामीव ईक्षत—कथ नु केन

प्रकारेण नु इति वितर्कयन् , इद मत् ऋते मामन्तरेण पुरस्वामि-नम्, यदिद् कार्यकरणसघातकार्य वक्ष्यमाण कथ नु खलु मामन्तरेण स्यात् परार्थं सत्। यदि वाचाभिन्याहृतमि-त्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि, तन्निरर्थक न कथचन भवेत् बिलस्तुत्यादिवत् । पौरवन्द्यादिभि प्रयुज्यमान स्वा म्यर्थ सत्स्वामिनमन्तरेण असत्येव स्वामिनि, तद्वत् । तस्मान्मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षि-भूतेन भोक्त्रा भवितव्य पुरस्येव राज्ञा । यदि नामैतत्सहत कार्यस्य परार्थत्वम् , परार्थिन मा चेतन त्रातारमन्तरेण भवेत् , पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनम् । अथ कोऽह किंस्वरूप कस्य वा स्वामी वयाह कार्यकरणसघातमनुप्रविदय वागाद्यभि-व्याहृतादिफळ नोपळभेय राजेव पुरमाविद्याधिकृतपुरुषकु-ताकृतादिलक्षणम् , न कश्चिन्माम् अय सन् एवरूपश्च इस्रधिग-च्छेद्विचारयेत्। विपर्यये तु, योऽय वागाद्यभिव्याहृतादीदमिति वेद, स सन् वेदनरूपश्च इत्यधिगन्तव्योऽह स्याम्, यदर्थमिद सहताना वागादीनामभिन्याहतादि । यथा स्तम्भकुड्यादीना प्रासादादिसहताना स्वावयवैरसहतपरार्थत्वम्, तद्वदिति । एवमीक्षित्वा अत कतरेण प्रपद्या इति । प्रपद च मूर्घा च अस्य सघातस्य प्रवेशमार्गी, अनयो कतरेण मार्गेणेद कार्यकरणसघातलक्षण पुर प्रपद्ये प्रपद्ये इति ॥

स एतमेव सीमान विदार्येतया द्वारा प्रापचत । सैषा विद्यतिनीम द्वास्तदेत-ज्ञान्दनम् । तस्य त्रय आवस्रथास्त्रय स्वमा अयमावस्रथोऽयमावस्रथोऽयमाव-सथ इति ॥ १२ ॥

एवमीश्चित्वा न तावन्मङ्गृद्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधि कृतस्य प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्यामध प्रपद्ये। किं तिहि, पारिशेष्यादस्य मूर्धान विदार्य प्रपद्ये इति लोक इव ईश्चित कारी य स्रष्टेश्वर, स एतमेव मूर्धसीमान केशविभागावसान विदार्थ च्छिद्र कृत्वा एतया द्वारा मार्गेण इम कार्यका रणसघात प्रापद्यत प्रविवेश। सेय हि प्रसिद्धा द्वा, मूर्धि तैलादिधारणकाले अन्तस्तद्रसादिसवेदनात्। सैषा विद्वति विदारितत्वाद्विद्वतिर्नोम प्रसिद्धा द्वा। इत्तराणि तु श्रोत्रा विद्वाराणि भृत्यादिस्थानीयसाधारणमार्गत्वात्र समृद्धीन नानन्दहेत्नि। इद तु द्वार परमेश्वरस्यैव केवलस्येति। तदेतत् नान्दन नन्दनमेव। नान्दनमिति दैर्घ्यं छान्दसम्।

नन्दस्यनेन द्वारेण गत्वा परिस्मिन्ब्रह्मणीति। तस्यैव सृष्ट्वा प्रविष्टस्यानेन जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरम्, त्रय आवस्था — जागरितकाले इन्द्रियस्थान दक्षिण चक्षु , स्वप्नकाले अन्तर्भन , सुषुप्तिकाले हृदयाकाश इत्येते , वक्ष्यमाणा वा त्रय आवस्था — पितृशरीर मातृगर्भाशय स्व च शरीरिमिति। त्रय स्वप्ना जामत्स्वप्रसुषुप्त्याल्या । ननु जागरित प्रबोध-रूपत्वाझ स्वप्न । नैवम् , स्वप्न एव । कथम् १ परमार्थस्वात्म-प्रबोधाभावात् स्वप्नवदसद्वस्तुदर्शनाच । अयमेव आवस्थश्च-श्चर्दक्षिण प्रथम । मनोऽन्तर द्वितीय । हृद्याकाशस्त्रतीय । अयमावस्थ इत्युक्तानुकीर्तनमेव । तेषु ह्ययमावस्थेषु पर्या येणात्मभावेन वर्तमानोऽविद्यया दीर्घकाल गाढ प्रसुप्त स्वाभाविक्या, न प्रबुध्यतेऽनेकशतसहस्नानर्थस्निपादजदु - खमुद्गराभिधातानुभवैरिप ॥

स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्किमिहा-न्य वावदिषदिति। स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपञ्चदिद्मदर्शमिती३॥ १३॥

स जात शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतानि अभिन्यै-ख्यत् व्याकरोत् । स कदाचित्परमकारुणिकेन आचार्येणा- त्मज्ञानप्रबोधकुच्छब्दिकाया वेदान्तमहाभेयाँ तत्कर्णमूळे ताड्यमानायाम्, एतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृत पुरुष पुरि शयानमात्मान ब्रह्म बृहत् ततम तकारेणैकेन छप्तेन तततम व्याप्ततम परिपूर्णमाकाशवत् प्रस्रबुध्यत अपश्यत् । कथम् १ इद ब्रह्म मम आत्मन स्वरूपमद्शे दृष्ट्वानस्मि । अहो इति । विचारणार्था प्छति पूर्वम् ॥

तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परो-क्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्ष-प्रिया इव हि देवाः ॥ १४॥

#### इति तृतीयः खण्ड ॥

यस्मादिद्मिखेव यत्साक्षाद्परोक्षाद्वह्य सर्वान्तरमपश्यत् न परोक्षेण, तस्मात् इद पश्यतीति इदन्द्रो नाम परमात्मा । इदन्द्रो ह वै नाम प्रसिद्धो छोके ईश्वर । तम् एवम् इदन्द्र सन्तम् इन्द्र इति परोक्षेण परोक्षाभिधानेन आचक्षते ब्रह्म-विद् सञ्यवहारार्थ पूज्यतमत्वात्प्रस्थक्षनामप्रहणभयात् । तथा हि परोक्षप्रिया परोक्षनाममहणप्रिया इव एव हि यस्मात् देवा । किमुत सर्वदेवानामपि देवोः महेश्वर । द्विर्व-चन प्रकृताध्यायपरिसमाप्त्यर्थम् ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोवि द-भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमोऽध्याय ।।





# द्वितीयोऽध्यायः॥



सिन्नध्याये एष वाक्यार्थ — जगदुत्पत्तिस्थितिप्रख्यकृद्ससारी स-वंज्ञ सर्वज्ञाक्ति सर्ववित्सर्वमिद ज गत्स्वतोऽन्यद्वस्त्वन्तरमनुपादायैव आ-काशादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मप्रवोध नार्थ सर्वोणि च प्राणादिमच्छरी-

राणि स्वय प्रविवेश, प्रविश्य च स्वमात्मान यथाभूतिमद् ब्रह्मास्मीति साक्षात्प्रत्यबुध्यत, तस्मात्स एव सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा, नान्य इति । अन्योऽपि 'स म आत्मा ब्रह्मास्मी-त्येव विद्यात् ' इति 'आस्मा वा इद्मेक एवाप्र आसीत् ' 'ब्रह्म तत्मम् ' इति चोक्तम् । अन्यत्र च सर्वगतस्य सर्वात्मनो वालाग्रमात्रमण्यप्रविष्ट नास्तीति कथ सीमान विदार्थ प्रापद्यत पिपीलिकेव सुषिरम् । नन्वत्यल्पिमद् चोद्यम् । बहु चात्र चोद्यितव्यम् । अकरण सन्नीक्षत । अनुपादाय किंचिक्नोकानसृजत । अद्भय पुरुष समुद्ध्यामूर्क्यत् । तस्या-

भिध्यानानमुखादि निर्मिन्न मुखादिभ्यश्चाग्न्याद्यो लोक-पाला । तेषा चाञ्चनायादिसयोजन तदायतनप्रार्थन तद्थी गवादिप्रदर्शन तेषा च यथायतनप्रवेशन सृष्टस्यानस्य पला यन वागादिभिस्तिजिघृश्चेति । एतत्सर्व सीमाविदारणप्रवेश-सममेव ॥

अस्तु ति सर्वमेवेदमनुपपन्नम्। न, अत्रात्माववोधमात्रस्य विविधितत्वात्सर्वोऽयमर्थवाद इत्यदोष । मायाविवद्वा , महामायावी देव सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वमेतचकार मुखावबोधप्र
तिपत्त्यर्थ छोकवदारयायिकादिप्रपञ्च इति युक्ततर पक्ष ।
न हि सष्ट्रथारयायिकादिपरिज्ञानात्विकिन्तित्फछिमिष्यते । ऐकात्म्यस्वरूपपरिज्ञानात्तु अमृतत्व फळ सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् ।
स्मृतिषु च गीताद्यासु 'सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् '
इत्यादिना । ननु त्रय आत्मानो भोक्ता कर्ता ससारी
जीव एक सर्वछोकशास्त्रप्रसिद्ध । अनेकप्राणिकर्मफछोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानवछोकदेहनिर्माणेन छिङ्गेन यथाशास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादिनिर्माणिकङ्गेन तिद्वषयकौशछज्ञानवास्तत्कर्ता तक्षादिरिव ईश्वर् सर्वज्ञो जगत कर्ता
द्वितीयश्चेतन आत्मा अवगम्यते । 'यतो वाचो निवर्तनते ' 'नेति नेति ' इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध औपनिषद पुरुषस्त् ,

तीय । एवमेते त्रय आत्मानोऽन्योन्यविखक्षणा । तत्र कथ-मेक एवात्मा अद्वितीय अससारीति ज्ञातु शक्यते ? तत्र जीव एव तावत्कथ ज्ञायते ? नन्वेव ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टा आदेष्टाघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति । नतु विप्रतिषिद्ध ज्ञायते य श्रवणादिकर्तृत्वेन अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता इति च । तथा ' न मतेर्मन्तार मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातार वि-जानीया ' इत्यादि च । सत्य विप्रतिषिद्धम् , यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत् । प्रत्यक्षज्ञान च निवायेते 'न मतेर्मन्ता-रम् 'इत्यादिना । ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेन, तत्र कुतो वि प्रतिषेध १ नन् अवणादिलिक्केनापि कथ ज्ञायते, यावता यदा शृणोत्यात्मा श्रोतव्य शब्दम् , तदा तस्य श्रवणिकययैव वर्त-मानत्वान्मननविज्ञानक्रिये न सभवत आत्मनि परत्र वा। त था अन्यत्रापि मननादिक्रियासु । श्रवणादिक्रियाश्च स्वविषये घ्वेव। न हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तु मननिक्रया सभवति। ननु मनस सर्वमेव मन्तव्यम्। सत्यमेवम्, तथापि सर्वमपि मन्तव्य मन्तारमन्तरेण न मन्तु शक्यम् । यद्येव कि स्यात् १ इदमत्र स्यात्- सर्वेख योऽय मन्ता, स मन्तैवेति न स मन्तव्य स्यात्। न च द्वितीयो मन्तुर्मन्तास्ति। यदा स आत्मनैव मन्तव्य , तदा येन च मन्तव्य आत्मा आत्मना,

यश्च मन्तव्य आत्मा, तौ द्वौ प्रसज्येयाताम् । एक एव आत्मा द्विधा मन्तृमन्तव्यत्वेन द्विशकलीभवेद्वशादिवत्, उभयथा प्यनुपपत्तिरेव । यथा प्रदीपयो प्रकाश्यप्रकाशकत्वानुप पत्ति , समत्वात् , तद्वत् । न च मन्तुर्मन्तव्ये मननव्या पारशून्य कालेऽस्त्यात्ममननाय । यदापि लिक्केनात्मान मनुते मन्ता, तदापि पूर्ववदेव छिद्गेन मन्तव्य आत्मा, यश्च तस्य मन्ता, तौ ह्रौ प्रसच्येयाताम्, एक एव वा द्विधेति पूर्वोक्ता दोष । न प्रत्यक्षेण, नाष्यनुमानेन ज्ञायते चेत्, कथमुन्यते 'स म आत्मेति विद्यात्' इति, कथ वा श्रोता मन्तेत्यादि १ ननु श्रोतृत्वादिधर्भवानात्मा, अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मन , किमत्र विषम पश्यसि । यद्यपि तव न विषमम्, तथापि मम तु विषम प्रतिभाति। कथम् र यदासौ श्रोता, तदा न मन्ता, यदा मन्ता, तदा न श्रोता। तत्रैव सति, पक्षे श्रोता मन्ता, पक्षे न श्रोता नापि मन्ता । तथा अ यत्रापि च । यदैवम् , तदा श्रोत्तत्वादिधर्मवानात्मा अश्रोत् त्वादिधर्मवान्वेति सशयस्थाने कथ तव न वैषम्यम् १ यदा देवदत्तो गम्छति, तदा न स्थाता, गन्तैव । यदा तिष्ठति. न गन्ता, स्थातैव , तद्दास्य पक्ष एव गन्तृत्व स्थातृत्व च, न नित्य गन्तत्व स्थातृत्व वा, तद्वत् । तथैवात्र काणा- दाद्य पदयन्ति । पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादिवचनात् । सयोगजत्वमयौगपद्य च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दर्शयन्ति च अन्यत्रमना अभूव नादर्शम् इत्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्भनसो छिङ्गमिति च न्याय्य म् । भवत्वेव किं तव नष्ट यद्येव स्यात् १ अस्त्वेव तवेष्ट चेत्, श्रुत्यर्थस्तु न सभवति । किं न श्रोता मन्तेत्यादिश्रुत्यर्थ ? न, न श्रोता न मन्तेत्यादिवचना-त् । नतु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्त त्वया, न, नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमात् , 'न हि श्रोतु श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते ' इत्यादिश्रुते । एव तर्हि नित्यमेव श्रोतृत्वाद्य-भ्युपगमे, प्रत्यक्षविरुद्धा युगपञ्ज्ञानोत्पत्ति अज्ञानाभाव श्चात्मन कल्पित स्थात्। तचानिष्टमिति । नोभयदोषोपप-त्ति , आत्मन श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवत्त्वश्रुते । अनित्याना मूर्ताना च चक्षुरादीना दृष्टवाद्यनित्यमेव सयोगवियोगधर्मि-णाम् । यथा अमेर्ज्वलन तृणादिसयोगजत्वात् , तद्वत् । न तु नित्यस्यामूर्तस्यासयोगविभागधर्मिण सयोगजदृष्ट्याद्य नित्यधर्मवत्त्व सभवति । तथा च श्रुति 'न हि द्रष्टुर्देष्टेवि परिलोपो विद्यते 'इत्याद्या । एव तर्हि द्वे दृष्टी चक्कुषोऽनि त्या दृष्टि , नित्या चात्मन । तथा च द्वे श्रुतौ श्रोत्रस्या-

नित्या, नित्या चात्मस्वरूपस्य । तथा द्वे मती विज्ञाती वा द्याबद्ये। एव द्येव चेय श्रुतिरूपपन्ना भवति— ' दृष्टेर्द्रष्टा श्रुते श्रोता ' इत्याद्या । लोकेऽपि प्रसिद्ध चक्षुषस्तिमिराग-मापाययो नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि इति चक्षुर्देष्टेरनित्यत्वम्। तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्मदृष्ट्यादीना च नित्यत्व प्रसिद्ध-मेव लोके। वदति ह्युद्धृतचक्षु स्वप्नेऽच मया भ्राता दृष्ट इति । तथा अवगतनाधिर्य स्वप्ने श्रुतो मन्त्रोऽद्येत्यादि । य-दि चक्षु सयोगजैवात्मनो नित्या दृष्टिस्तन्नाशे नश्येत्, तदा उद्भृतचक्षु स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत्। 'न हि द्रष्टुईष्टे ' इत्याद्या च श्रुति अनुपपन्ना स्यात्। 'तचक्षु पुरुषे येन स्वप्न पदयति ' इत्याद्या च श्रुति । नित्या आत्मनो दृष्टिबाह्यानि-त्यदृष्टर्भाहिका । बाह्यदृष्टेश्च उपजनापायाद्यनित्यधर्मवत्त्वात् माहिकाया आत्मर्रष्टेसाद्वदवभासत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनि मित्त लोकस्येति युक्तम् । यथा भ्रमणादिधर्मवदलातादिवस्तु विषयदृष्टिरिप भ्रमतीव, तद्वत् । तथा च श्रुति 'ध्यायती-व छेळायतीव ' इति । तस्मादात्मदृष्टेर्नित्यत्वान्न यौगपद्यम यौगपद्य वा अस्ति । बाह्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात्तु लोकस्य तार्किकाणा च आगमसप्रदायवर्जितत्वात् अनित्या आत्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिकपपन्नैव । जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना च

पतिन्निमित्तेव । तथा अस्ति, नास्ति, इत्याद्याश्च यावन्तो वा-ख्वानसयोर्भेदा यत्रैक भवन्ति, तिह्रषयाया नित्याया दृष्टेर्नि-विशेषाया । अस्ति नास्ति, एक नाना, गुणवद्गुणम्, जा-नाति न जानाति, कियावदिक्रियम्, फळवदफळम्, सबीज निर्वीजम्, सुख दु खम्, मध्यममध्यम्, शून्यमशून्यम्, प रोऽहमन्य , इति वा सर्ववाक्प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विक स्पियतुमिच्छति, स नून खमि चर्मवद्वेष्टियितुमिच्छति, सोपानमिव च पद्भ्यामारोद्धम्, जले खे च मीनाना व यसा च पद दिदृक्षते, 'नेति नेति' 'यतो वाचा निवर्तन्ते' इत्यादिश्रुतिभ्य , 'को अद्धा वेद' इत्यादिमश्चवर्णात्।

कथ तर्हि तस्य स म आत्मेति वेदनम्, ब्रृहि केन
प्रकारेण तमह स म आत्मेति विद्याम् । अत्रारयायिकामाचक्षते— कश्चित्किल मनुष्यो मुग्ध केश्चिदुक्त कस्मिश्चिदपराधे सति धिक्त्वा नासि मनुष्य इति । स
मुग्धतया आसनो मनुष्यत्व प्रत्याययितु कचिदुपेत्याह—
ब्रवीतु भवान्कोऽहमस्मीति । स तस्य मुग्धता ज्ञात्वा
आह— क्रमेण वोधयिष्यामीति । स्थावराद्यात्मभावमपोद्य न त्वममनुष्य इत्युक्त्वोपरराम । स त मुग्ध
प्रत्याह— भवान्मा बोधयितु प्रवृक्तस्तूष्णी बभूव, किं न

बोधयतीति । तादृगेव तद्भवतो वचनम् । नास्यमनुष्य इत्यु-क्तेऽपि मनुष्यत्वमात्मनो न प्रतिपद्यते य , स कथ मनु-ष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्वमात्मन प्रतिपद्येत १ तस्माद्यथा शास्त्रोपदेश एवासावबोधविधि , नान्य । न ह्यप्नेर्दाह्य तृणादि अन्येन केनचिद्रग्धु शक्यम् । अत एव शास्त्रमात्म स्वरूप बोधयितु प्रवृत्त सत् अमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव 'नेति नेति ' इत्युक्त्वोपरराम। तथा ' अनन्तरमवाह्यम् ' ' अयमासा त्रह्म सर्वातुभू ' इत्यतुशासनम् , 'तत्त्वमसि ' 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् 'इत्येवमाद्यपि च। यावद्यमेव यथोक्तमिममात्मान न वेत्ति, तावद्य बाह्या-नित्यदृष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वेनोपेत्य अविद्यया उपाधिधर्मा-नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु स्थानेषु पुन पुन रावर्तमान अविद्याकामकर्भवशात्ससरित । स एव सस-रन् उपात्तदेहेन्द्रियसघात त्यजति । त्यक्त्वा अन्यग्रुपादत्ते । पुन पुनरेवमेव नदीस्रोतोवज्जनममरणप्रबन्धाविच्छेदेन वर्त मान काभिरवस्थाभिर्वर्तते इत्येतमर्थ दर्शयन्त्याह श्रुति वैराग्यहेतो —

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भी भवति। यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेज' सभू-

# तमात्मन्येवात्मान विभर्ति तद्यथा स्त्रि या सिश्रव्यथैनज्ञनयति तद्स्य प्रथम जन्म॥१॥

अयमेवाविद्याकामकर्माभिमानवान् यज्ञादिकर्मे कृत्वा अ-स्माङ्गोका द्रूमादिक्रमेण चन्द्रमस प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्या-दिक्रमेण इम लोक प्राप्य अन्नभूत पुरुषाग्री हुत । तस्मि-न्पुरुषे ह वै अय ससारी रसादिक्रमेण आदित प्रथमत रेतोरूपेण गर्भी भवतीति एतदाह— यदेतत्पुरुष रेत , तेन रूपेणेति । तच एतत् रेत अन्नमयस्य पिण्डस्य सर्वेभ्य अ-क्रेभ्य अवयवेभ्यो रसादिलक्षणेभ्य तेज सारहत शरीरस्य सभूत परिनिष्पन्न तत् पुरुषस्य आत्मभूतत्वादात्मा, तमा-त्मान रेतोक्रपेण गर्भीभृतम् आत्मन्येव स्वशरीर एव आ-त्मान विभाति धारयति । तत् रेत स्त्रिया सिश्वति यदा, यदा यस्मिन्काले भार्या ऋतुमती तस्या योषामौ स्त्रिया सि ञ्चिति उपगच्छन् , अथ तदा एनत् एतद्रेत आत्मनो गर्भ-रूप जनयति पिता । तत् अस्य पुरुषस्य स्थानात्रिर्गमन रेत सेककाले रेतोरूपेण अस्य ससारिण प्रथम जन्म प्रथ-मावस्थाभिव्यक्ति । तदेतदुक्त पुरस्तात् 'असावात्मा अमु-मात्मानम् ' इत्यादिना ॥

तत्स्त्रया आत्मभूष गच्छति यथा स्वमङ्ग तथा। तस्मादेना न हिनस्ति सा-स्यैतमात्मानमत गतं भावयति॥ २॥

तत् रेत यस्या स्त्रिया सिक्त सत्तस्या स्त्रिया आत्मभूयम् आत्माव्यितिरेकता यथा पितु एव गच्छिति प्राप्नोति यथा स्वमङ्ग स्तनादि, तथा तद्वदेव। तस्माद्धेतो एना मातर स गर्भो न हिनस्ति पिटकादिवत्। यस्मात्स्तनादि स्वाङ्गवदात्मभूय गत-म, तस्माङ्ग हिनस्ति न बाधत इत्यर्थ। सा अन्तर्वज्ञी एतम् अस्य भर्तुरात्मानम् अत्र आत्मन उदरे गत प्रविष्ठ सुद्धा भावयति वर्धयति परिपाल्यति गर्भविकद्धाशनादि-परिहारम् अनुकूळाशनाद्युपयोग च क्कवंती।।

सा भाविषत्री भाविष्यतव्या भवित त स्त्री गर्भ विभिर्त सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽिष भाविष्यति । स यत्कुमार जन्मनोऽग्रेऽिष भाविष्यत्यात्मानमेव तद्भा-वयत्येषा लोकाना सतत्या एव सतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म ॥ ३॥

सा भावयित्री वर्धयित्री भतुरात्मनो गर्भभूतस्य भाव-यितव्या वर्धियतव्या च भन्नी भवति । न ह्युपकारप्रत्युप-कारमन्तरेण लोके कस्यचित्केनचित्सबन्ध उपपद्यते । त गर्भ स्त्री यथोक्तेन गर्भधारणविधानेन बिभर्ति धारयति अग्रे प्रा-ग्जन्मन । स पिता अप्रे एव पूर्वमेव जातमात्र कुमार जन्मन अधि ऊर्ध्व जन्मन जात कुमार जातकर्मादिना पिता भाव-यति । स पिता यत् यस्मात् क्रमार जन्मन अधि ऊर्ध्व अप्रे जातमात्रमेव जातकर्मादिना यद्भावयति, तत् आत्मान मेव भावयति , पितुरात्मैव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा ह्यक्तम् 'पतिजीया प्रविश्वति ' इत्यादि । तत्किमर्थमात्मान पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयतीति ? उच्यते— एषा छोकाना सतत्यै अविच्छेदायेत्यर्थ । विन्छिद्येरन्हीमे लोका पुत्रो त्पादनादि यदि न कुर्यु । एव पुत्नोत्पादनादिकर्मा विच्छेदेनैव सतता प्रबन्धरूपेण वतन्ते हि यस्मात् इमे छोका , तस्मात्तद्विच्छेदाय तत्कतन्यम् , न मोक्षायेत्यर्थ । तत् अस्य ससारिण कुमाररूपेण मातुरुद्राचनिर्गमनम्, तत् रेतोरूपापेक्षया द्वितीय जन्म द्वितीयावस्थाभिव्यक्ति ॥

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा

## कृतकृत्यो वयोगत प्रैति स इतः प्रय-न्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म ॥ ४ ॥

अस्य पितु सोऽय पुत्रात्मा पुण्येभ्य शास्त्रोक्तेभ्य क-र्मभ्य कर्मनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते पितु स्थाने पित्रा यत्क र्तव्य तत्करणाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थ । तथा च सप्रति-विद्याया वाजसनेयके—' पित्रानुशिष्टोऽह ब्रह्माह यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्यते ' इति । अथ अनन्तर पुत्रे निवेदयात्मनो भारम् अस्य पुत्रस्य इतर अय य पित्रात्मा कृतकृत्य कर्तव्यात् ऋणत्रयात् विमुक्त कृतकर्तव्य इत्यर्थ , वयोगत गतवया जीर्ण सन् प्रैति म्रियते । स इत अस्मात् प्रयन्नेव शरीर परिस्रजन्नेव, तृणजल्ल्कादिवत् , देहान्तरसुपाददान कर्मचि-तम्, पुनर्जायते । तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्य यत्, तत् तृतीय जन्म । नतु ससरत पितु सकाशाद्रेतोरूपेण प्रथम जन्म, तस्यैव कुमाररूपेण मातुर्द्वितीय जन्मोक्तम, तस्यैव तृतीये जन्मनि वक्तव्ये, प्रयतस्तस्य पितुर्थेज्जन्म, तत्तृतीयमिति कथ-मुच्यते १ नैष दोष , पितापुत्रयोरेकात्मत्वस्य विवक्षितत्वात् । सोऽपि पुत्र स्वपुत्रे भार निधाय इत प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा पिता । तदन्यत्रोक्तमित्तरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते श्रुति । पितापुत्रयोरेकात्मत्वात् ॥

तदुक्तमृषिणा। गर्भे नु सन्नन्वेषामवे-दमह देवाना जनिमानि विश्वा। शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः इयेनो जवसा निर-दीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच॥ ५॥

एव ससरस्रवस्थाभिन्यक्तित्तयेण जन्ममरणप्रवन्धाक्तढ सर्वो छोक ससारसमुद्रे निपतित कथिचद्दा श्रुत्युक्तमा-त्मान विजानाति यस्या कखाचिद्वस्थायाम्, तदैव मुक्तस-वेससारबन्धन कृतकृत्यो भवतीत्येतद्वस्तु, तत् ऋषिणा मन्त्रेणापि उक्तमित्याह— गर्भे नु मातुर्गभांशय एव सन्, नु इति वितर्के । अनेकजन्मान्तरभावनापरिपाकवशात् एषा देवाना वागग्न्यादीना जिनमानि जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि अन्ववेदम् अहम् अहो अनुबुद्धवानस्मीत्यर्थ । शतम् अनेका बह्वय मा मा पुर आयसी आयस्यो छोह्मय्य इवाभिद्यानि शरीराणीत्यभित्राय । अरक्षन् रिक्षतवत्य ससार पाश्वनिर्गमनात् अध । अथ श्येन इव जाळ भित्त्वा जवसा आत्मज्ञानकृतसामध्येन निरदीय निर्गतोऽस्मि । अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषि एवमुवाच एतत् ॥

स एव विद्वानसाच्छरीरभेदादृध्वे उ-

# त्क्रम्यामुष्मिन्खर्गे लोके सर्वान्कामाना-प्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ६॥

# इति चतुर्थ खण्डः॥

स वामदेव ऋषि यथोक्तमात्मानम् एव विद्वान् अ-स्मात् शरीरभेदात् शरीरस्य अविद्यापरिकिल्पतस्य आयसवद्-निर्भेद्यस्य जननमरणाद्यनेकानर्थशताविष्ठशरीरप्रवन्धस्य पर-मात्मज्ञानामृतोपयोगजिनतवीर्यकृतभेदात् शरीरोत्पित्तवीजा-विद्यादिनिमित्तोपमर्दहेतो शरीरिवनाशादित्यर्थ । ऊर्ध्व पर-मात्मभूत सन् अधोभवात्ससारात् उत्कन्य ज्ञानावद्योति-तामछसर्वात्मभावमापन्न सन् असुष्मिन् यथोक्ते अजरेऽमरे-ऽमृतेऽभये सर्वज्ञेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबाह्ये प्रज्ञानामृतैकरसे स्वर्गे छोके स्वस्मिन्नासनि स्व स्वरूपे अमृत समभवत् आ त्मज्ञाने पूर्वमाप्तकामतया जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वा इस-र्थ । द्विवचन सफछस्य सोदाहरणस्य आसज्ञानस्य परि-समाप्तिप्रदर्शनार्थम् ॥

> इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोवि द भगवत्पूरयपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये द्वितीयोऽध्याय ।।





### तृतीयोऽध्यायः॥



ह्मिविद्यासाधनकृतसर्वात्मभावफलावाप्तिं वामदेवाद्याचार्यपरम्परया
पारम्पर्यश्रुत्यावद्योत्यमाना ब्रह्मवित्प
रिषद्यत्यन्तप्रसिद्धाम् उपलभमाना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्म
जिज्ञासव अनित्यात्साध्यसाधनलक्ष-

णात्ससारात् आ जीवभावाद्याविवृत्सवो विचारयन्त अन्यो न्य पृच्छन्ति । कथम् १—

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पञ्चिति येन वा श्रृणोति येन वा गन्धानाजिद्यति येन वा वाच व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥

यमात्मानम् अयमात्मा इति साक्षात् वयमुपासाहे क स आत्मेति, य चात्मानमयमात्मेति साक्षादुपासीनो वामदेव अमृत समभवत्, तमेव वयमप्युपास्महे को तु खलु स आत्मेति एव जिज्ञासापूर्वमन्योन्य पुन्छताम् अतिक्रान्तविशेषविषयश्रुतिसस्कारजनिता स्मृतिरजायत— तम् 'प्रपदाभ्या प्रापद्यत ब्रह्मेम पुरुषम्' 'स एतमेव सीमान विदार्थ एतया द्वारा प्रापद्यत ' एतमेव पुरुष द्वे ब्रह्मणी इतरेतरप्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने--इति । ते चास्य पिण्डस्यात्म-भूते । तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भवितुमईति । योऽत्रो-पास्य , कतर स आत्मा इति विशेषनिर्धारणार्थे पुनरन्योन्य पप्रच्छुर्विचारयन्त । पुनस्तेषा विचारयता विशेषविचा रणास्पद्विषया मतिरभूत्। कथम् दे वस्तुनी अस्मि-निपण्डे उपलभ्येते-- अनेकभेदभिन्नेन करणेन येनोपल भते, यश्चैक उपलभते, करणान्तरोपलब्धिविषयस्मृतिप्रति सधानात्। तत्र न तावत् येनोपळभते, स आत्मा भवि तुमईति । केन पुनरुपलभत इति, उच्यते— येन वा चक्कु-र्भूतेन रूप पश्यति, येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम्, येन वा घाणभूतेन गन्धानाजिघ्रति, येन वा वाकरणभूतेन वाच नामात्मिका व्याकरोति गौरश्व इत्ये-वमाद्याम्, साध्वसाध्विति च, येन वा जिह्नाभूतेन स्वादु च अस्वादु च विजानातीति ॥

यदेतबृद्य मनश्चैतत्। सङ्गानमाङ्गान विज्ञान प्रज्ञान मेधा दृष्टिष्टृतिर्मितिर्मनीषा जूतिः स्मृति सकल्प कतुरसुः कामो वद्या इति। सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नाम-धेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

कि पुनस्तदेकमनेकथा भिन्न करणिमिति, उच्यते। यदुक्त पुरस्तात् प्रजाना रेतो हृद्य हृद्यस्य रेतो मन मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृद्यान्मनो मनसश्चन्द्रमा , तदेवैतद्भृद्य मनश्च, एकमेव तद्नेकथा। एतेनान्त करणेनैकेन चश्चर्भूतेन रूप पर्यति, श्रोत्रभूतेन श्रुणोति, ब्राणभूतेन जिब्नति, वाग्भूतेन वद्दति, जिह्नाभूतेन रसयति, स्वेनैव विकल्पना-रूपेण मनसा सकल्पयति, हृद्यरूपेणाध्यवस्यति। तस्मा त्सवेकरणविषयन्यापारकमेकिमद् करण सर्वोपलन्ध्यर्थमुप लन्धु । तथा च कौषीतिकनाम 'प्रज्ञया वाच समारुद्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्रोति प्रज्ञया चश्च समारुद्य वश्चष्य सर्वाणि रूपाण्याप्रोति श्रुव्यादि । वाजसनेयके च— 'मनसा ह्येव पश्चिति मनसा श्रुणोति हृद्येन हि रूपाणि विजानाति 'इत्यादि । तस्माद्भृद्यमनोवाच्यस्य सर्वोपलन्धि-करणत्व प्रसिद्धम् । तदात्मकश्च प्राण 'यो वै प्राण , सा

प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण ' इति हि ब्राह्मणम् । करणसहतिरूपश्च प्राण इसवोचाम प्राणसवादादौ । तस्मा-चत्पद्भथा प्रापनात, तद्रह्म तदुपलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण-भृतत्वान्नेव तद्वस्तु ब्रह्म उपाम्य आत्मा भवितुमहीति । पा रिशेष्याद्यस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्य इदयमनोरूपम्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणा , स उपलब्धा उपास्य आत्मा नोऽस्माक भवितुमईतीति निश्चय कृतव त । तदन्त करणा-पाधिस्थस्योपलब्धु प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यथा या अन्त करणवृत्तयो बाह्यान्तर्वितिवयविषया , ता इमा उन्य-न्ते— सज्ञान सज्ञाप्त चेतनभाव , आज्ञानम् आज्ञप्ति ईश्वरभाव , विज्ञान कलादिपरिज्ञानम्, प्रज्ञान प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, मेधा प्रनथधारणसाम र्थम, दृष्टि इन्द्रियद्वारा सर्वविषयोपलब्धि , धृति धारणम् अवसन्नाना शरीरन्द्रियाणा ययोत्तम्भन भवति, 'धृत्या शरीरमुद्रहान्ति ' इति हि वदन्ति, मति मननम्, मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यम्, जूति चेतसो रुजादिदु खित्वभाव , स्मृति स्मरणम् , सकल्प शुक्ककृष्णा-दिभावेन सकल्पन रूपादीनाम्, ऋतु अध्यवसाय , असु प्राणनादिजीवनिक्रयानिमित्ता वृत्ति , काम असनिहितवि षयाकाङ्का तृष्णा, वश स्त्रीव्यतिकराद्यभिलाष , इत्येव-

माचा अन्त करणवृत्तय उपलब्धुरूपलब्ध्यर्थत्वाच्छुद्धप्रज्ञा नरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामधेयानि सज्ञानादीनि सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञप्तिमात्रस्य प्रज्ञानस्य नामधे-यानि भवन्ति, न स्वत साक्षात्। तथा चोक्तम् 'प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति इत्यादि॥

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानीमा नि च क्षुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्गिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेद प्राणि जङ्गम च प-तित्र च यच स्थावरम् । सर्व तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ॥ ३ ॥

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्म अपर सर्वश्ररीरस्थ प्रा-ण प्रज्ञात्मा अन्त करणोपाधिष्वनुप्रविष्टो जलभेदगतसू-

र्यप्रतिबिम्बवत् हिरण्यगर्भे प्राण प्रज्ञात्मा । एष एव इन्द्र गुणात्, देवराजो वा । एव प्रजापति य प्रथमज शरीरी. यतो मुखादिनिभेंदद्वारेणाग्न्यादयो लोकपाला जाता, स प्रजापतिरेष एव । येऽपि एते अग्न्यादय सर्वे देवा एष एव । इमानि च सर्वशरीरोपादानभूतानि पश्व पृथिव्यादीनि म-हाभुतानि अन्नानाद्त्वलक्षणानि एतानि । किंच, इमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रैरल्पकैर्मिश्राणि, इवशब्द अनर्थक , सपा-दीनि । बीजानि कारणानि इतराणि चेतराणि च द्वैराज्येन निर्दिश्यमानानि। कानि तानि १ उच्यन्ते-अण्डजानि पक्ष्या-दीनि, जारुजानि जरायुजानि मनुष्यादीनि, स्वेदजानि यूका-दीनि, उद्भिजानि च वृक्षादीनि। अश्वा गाव पुरुषा हस्तिन अन्यच यत्किचेद प्राणि। किं तत् १ जङ्गम यचलित पद्भया गच्छति, यच पतित्र आकाशेन पतनशीलम्, यच स्थाव रम् अचलम् , सर्वे तत् अशेषत प्रज्ञानेत्रम् , प्रज्ञप्ति प्रज्ञा, तच ब्रह्मैव, नीयतेऽनेनेति नेत्रम्, प्रज्ञा नेत्र यस्य तदिद प्रज्ञाने-त्रम्, प्रज्ञाने त्रह्मण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठितम्, प्र-ज्ञाश्रयमित्यर्थ । प्रज्ञानेत्रो लोक पूर्ववत्, प्रज्ञाचश्चर्वा सर्व एव लोक । प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगत । तस्मात प्रज्ञान ब्रह्म । तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिविशेष सत् निरक्षन निर्म-

छ निष्किय शान्तम् एकम् अद्वय नेति नेतीति सर्वविशेषा-पोइसवेय सर्वशब्दप्रत्ययागोचर तदत्यन्तिवशुद्धप्रक्षोपाधिस-बन्धेन सर्वक्षमीश्वर सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्वीजप्रवर्तक नि-यन्तृत्वादन्तर्यामिसक्ष भवति । तदेव व्याकृतजगद्वीजभूतबु-द्धयात्माभिमानलक्षण हिरण्यगर्भसक्ष भवति । तदेव अन्तर ण्डोद्भूतप्रथमशरीरोपाधिमत् विराट्प्रजापितसक्ष भवति । तदुद्भूताग्न्याद्युपाधिमत् देवतासक्ष भवति । तथा विशेष-शरीरोपाधिष्विप ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मण । तदेवैक सर्वोपाधिभेदिभिन्न सर्वे प्राणिभिस्ता-किंकैश्च सर्वप्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च अनेकथा । 'एत-मेके वदन्त्यप्तिं मनुमन्ये प्रजापितम् । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणम परे ब्रह्म शाश्वतम् 'इत्याद्या स्मृति ।।

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क म्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान्कामाना-प्त्वामृतः समभवत्समभवत्॥ ४॥

इति पश्चम खण्ड ॥

स वामदेवोऽन्यो वा एव यथोक्त ब्रह्म वेद प्रज्ञेनात्मना, येनैव प्रज्ञेन आत्मना पूर्वे विद्वासोऽमृता अभूवन तथा

अयमि विद्वान् एतेनैव प्रक्षेन आत्मना अस्मात् छोकात् उत्क्रम्येत्यादि व्याख्यातम् । अस्माङ्ोकादुत्क्रम्य अमुिक्सन् स्वर्गे छोके सर्वान्कामान् आप्त्वा अमृत समभवत्समभव-दित्योमिति ।।

> इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोवि दभगवत्प्रच्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ पेतरेयोपनिषद्भाष्य सपूर्णम् ॥





## ॥ श्री ॥

# उपनिषन्मन्त्राणां ॥ वर्णानुक्रमणिका ॥

|                     | पृष्ठम्     |                      | <b>पृष्ठम्</b> |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------|
| अ                   |             | एतस्माजायते प्राण    | ३६             |
| अग्निर्मूषी चक्षुषी | હ           | एतेषु यश्चरते भ्राजः | २३             |
| अप्रिवीग्भूत्वा मुख | २५७         | एष ब्रह्मैष इन्द्र   | 289            |
| अत समुद्रा गिर०     | 68          | एष सर्वेश्वर एष०     | ९६             |
| अथवणे या प्रवदेत    | 9           | एषोऽणुरातमा चेंतसा   | 81             |
| अमात्रश्चतुर्थोऽ यव | 926         | पद्येहीति तमाहुतय    | २३             |
| अरा इव रथनाभौ       | ४९          | ओ                    |                |
| अविद्याया बहुधा     | ၁           | ओमित्येतदक्षरमिद~    | 79             |
| अगिद्यायाम तरे      | <b>ઝ</b> પ્ | क                    |                |
| ঙ্গা                |             | कामान्य कामयत        | ७१             |
| आत्मा वा इदमेक      | ५४°         | काली कराली च मनो०    | २२             |
| आवि सनिहित          | 88          | कोऽयमात्मति वय०      | 2/6            |
| इ                   |             | ग                    |                |
| इषापूर्त म यमाना    | 28          | गता कला पद्धदश       | ७६             |
| ए                   |             | <b>ज</b>             |                |
|                     |             |                      |                |

|                        | पृष्ठम्     |                           | पृष्ठम्    |
|------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| जागारितस्थानो बहि ०    | ९२          | तमशनायापिपासे             | २५८        |
| जागरितस्थानो वैश्वानरो | 8990        | तस्माच देवा बहुधा         | 8          |
| त                      |             | तस्मादमि समिधो            | 36         |
| तचक्षुषाजिघृक्षत्      | <b>५६</b> १ | तस्मादिद द्रो नामे ॰      | २६७        |
| तच्छिश्रेनाजिघृक्षत्   | २६२         | तस्माद्दच साम             | ३९         |
| तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत् | २६१         | तस्मै स विद्वानुपस०       | ३०         |
| तत्त्रचाजिघृक्षत्      | २६१         | तसमै स होवाच              | 92         |
| तत्प्राणेनाजिषुक्षत्   | २६१         | ता एता देवता सृष्टा       | २५०        |
| तत्रापरा ऋग्वेदो       | 94          | ताभ्य पुरुषमानयत्ता       | २८७        |
| तत्स्त्रया आत्मभूय     | 210         | ताभ्यो गामानयत्ता         | २ ६        |
| तदपानेनाजिघृक्षत्      | २६२         | द                         |            |
| तदुक्तमृषिणा           | २/३         | दियो ह्यमूर्त पुरुप       | 38         |
| तदतत्सत्य मन्त्रेषु    | 99          | द्वा सुपर्णा सयुजा        | 69         |
| त्तदेतत्सत्य यथा       | ३३          | घ                         |            |
| तदेतत्सत्यमृषिर०       | 10          | <b>धनुग्रही</b> त्वौपनिपद | ४६         |
| तदेतहचाभ्युक्त         | 99          | न                         |            |
| तदेनदभिस्ष             | २६१         | न चक्षुषा गृह्यते         | <b>4</b> 9 |
| त मनसाजिघुक्षत्        | २६२         | न तत्र सूर्यो भाति        | ५३         |
| तप श्रद्धे ये ह्यप॰    | २६          | नान्त प्रज्ञ नयहि प्रज्ञ  | 903        |
| तपसा चीयते ब्रह्म      | 98          | नायमात्मा प्रवचनेन        | ७२         |
| तमभ्यतपत्तस्याभि ॰     | २५३         | नायमात्मा बलहीनेन         | ७३         |

| पृष्ठम्  |                       | पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •- •     | यथा नद्य स्यन्दमाना   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २८       | यथोर्णनाभि सुजते      | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४२       | यदर्चिमचदणुभ्योऽणु    | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २७८      | यदा पश्य पश्यते       | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४७       | यदा लेलायते ह्यर्चि   | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५ ३      | यदेतद्भुदय मनश्चेतत्  | २८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २४       | यस्मि द्यौ पृथिवी     | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | यस्यामिहोनमदश०        | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>લ</b> | व                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | वेदान्त विज्ञानसुनि   | ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 68       | হা                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | शौनको ह वै महाशालो    | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५१       | स                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , ,      | स इमॉलोकानसजत         | २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49       |                       | २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •        | स ईक्षतेमे नु लोका    | २७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६९       | स ईक्षतेमे नु लोकाश्च | २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 96       | स एतमेव सीमान         | २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 89       | स एतेन प्रशेनात्मना   | २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98       | स एव विद्वानस्मा०     | २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98       | सप्राप्यैनमृषयो       | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | **                    | यथा नद्य स्थन्दमाना २८ यथोर्णनाभि स्रजते ४२ यदिचिमचदणुभ्योऽणु २७८ यदा पश्य पश्यते ४७ यदा छेळायते ह्यर्चि २३ यदेतद्भृदय मनश्चेतत् २४ यस्मि चौ पृथिवी यस्यामिहोत्रमदश० २० व १ वेदान्तविज्ञानसुनि ८४ श्च सामिको ह वै महाशालो ५१ स स इमाँछोकानसजत ५१ स ईक्षतेमे नु लोका ६९ स ईक्षतेमे नु लोकाश्च १८ स एतमेव सीमान ४९ स एतेन प्रश्चेनात्मना १४ स एव विद्वानस्मा० |

#### ३०२

#### उपनिषन्मन्त्राणा

|                     | पष्ठम्       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठम् |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| स जातो भूतान्यभि    | <b>₹</b> q q | सुषुप्तस्थान प्राज्ञो ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 996     |
| सत्यमेव जयते नानृत  | ६५           | सोऽपोऽभ्यतपत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६०     |
| सत्येन लभ्यस्तपसा   | 6            | सोऽयमात्माध्यक्षर०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 998     |
| सप्त प्राणा प्रभवति | 69           | सोऽस्यायमात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/9     |
| समाने वृक्षे पुरुषो | ٩            | स्वप्नस्थानस्तैजस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 998     |
| स यो ह वै तत्परम    | 91           | स्वप्नस्थानोऽ त प्रज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۶ ۰     |
| सर्व स्रोतद्रहाय    | 99           | to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       |
| स वेदैतत्परम ब्रह्म | 99           | हिरण्मये परे कोशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ર       |
| सा भावियत्री भवति   | २८०          | Military september of the Control of | •       |
|                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |





## ॥ श्रीः ॥

# गौडपादीय-कारिकानुक्रमणिका ॥



|                          | व्रष्टम्   |                      | पृष्ठम् |
|--------------------------|------------|----------------------|---------|
| अ                        |            | अदीर्घत्वाच कालस्य   | 923     |
| अकल्पकमज ज्ञान           | १६९        | अद्वय च द्वयाभास     | 986     |
| अकारो नयते निश्वम्       | 999        | अद्वय च द्वयाभास     | २११     |
| अंज कल्पितसञ्चल्या       | २१         | अद्वैत परमार्थी हि   | 949     |
| अनमनिद्रमस्यप्तम्        | 909        | अनादिमायया सुप्तो०   | 999     |
| अजमनिद्रमस्वप्रम्        | २१८        | अनादेरन्तवस्व च      | 990     |
| अजात जायते यस्मात्       | १९७        | अनिमित्तस्य चित्तस्य | २१६     |
| अजातस्यैप धर्मस्य        | १८३        | अनिश्चिता यथा रज्जु  | १३१     |
| अजातस्यैव भागस्य         | 9 & 9      | अत स्थानाचु भेदाना   | 928     |
| अजातेस्त्रसता तेषाम्     | २०३        | अयथा रहत स्वप्नो०    | 980     |
| जनाद्वै जायते यस्य       | १८६        | अपूव स्थानिधर्मो हि  | 974     |
| अजेष्यजमसकात             | <b>२२७</b> | अभानश्च रथादीना      | 9 3     |
| अंजे साम्ये तु ये केचित् | २२६        | अभूताभिनिवेगादि      | 296     |
| अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये   | २२७        | अभूताभिनिवेगोऽस्ति   | २१५     |
| अतो यश्याम्यकार्पण्यम्   | 680        | जमात्रोऽन तमात्रश्च  | 929     |
|                          |            |                      |         |

8 U II 20

|                           | पृष्ठम्      |                                 | <b>पृष्ठम्</b> |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| अल धावरणा सवे             | 447          | 3                               |                |
| अलाते स्पादमाने वै        | ५०५          | <b>उत्पादस्याप्रसिद्धत्वात्</b> | २              |
| अवस्त्वनुपलम्भ च          | २२२          | उत्सेक उदधेर्यद्वत्             | १७५            |
| अयका एव येऽन्तस्तु        | १३०          | उपलम्भात्समाचाराद०              | २ ३            |
| अशक्तिरपरिजान             | 9/9          | उपलम्भात्समाचारा मा०            | <b>५</b> ५     |
| असजागरिते हष्ट्रा         | २००          | उपायेन नियह्नायात्              | १७५            |
| असतो मायया ज म            | 9 4 9        | उपासनाश्रितो धर्मो              | 988            |
| अस्ति नास्त्यस्ति नास्ती० | २१९          | उभयोरि वैतथ्य                   | १५८            |
| अस्प दमानमलातम्           | 400          | उमे ह्यायो यदृश्ये ते           | ५१३            |
| अस्पर्शयोगो वै नाम        | 908          | ₹ <b>7</b>                      |                |
| अस्पर्शयोगो वै नाम        | 9/9          | ऋजुवन्नादिकाभासम्               | 1 1            |
| आ                         |              | ए                               |                |
| आत्मसत्यानुबोधेन          | 981          | एतैरेषोऽप्रथग्भानै              | 958            |
| आत्मा ह्याकाशवजीवै        | १४६          | एप न चित्तजा धर्मी              | 2 /            |
| आदायन्ते च यन्नास्ति      | १२७          | एव न जायते चित्तम्              | ٠ 4            |
| आदाव ते च यन्नास्ति       | 986          | ओंकार पादशो विद्यात्            | 990            |
| आदिबुद्धा प्रकृत्यैव      | <b>५</b> २   | क                               |                |
| आदिशाता ह्यनुत्पन्ना      | २ <b>२</b> ७ | कल्पयत्यात्मनात्मानम्           | 92/            |
| आश्रमास्त्रिनिधा हीन०     | १५७          | कारण यस्य वै कार्य              | 91             |
| इ                         |              | कारणाद्यद्यन यत्वम्             | १८५            |
| इच्छामात्र प्रभो सृष्टि   | 902          | कार्यकारणबद्धौ तौ               | 901            |

|                                | पृष्ठम् |                             | पष्ठम् |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| काल इति कालविदो                | 933     | जीवात्मनो पृथक्तव यत्       | 944    |
| कोट्यश्चतस्र एतासु             | २२०     | जीवात्मनोरन यत्वम्          | 948    |
| क्रमत न हि बुद्धस्य            | २२८     | जाने च त्रिविधे ज्ञेये      | २२३    |
| ख                              |         | ज्ञानेनाकाशकल्पेन           | १८०    |
| रयाप्यमानामजातिं तै            | १८३     | त                           |        |
| ग                              |         | तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्ट्वा  | १४२    |
| ग्रहणाजागरितवत्                | 999     | तस्मादेव विदित्वैनम्        | 989    |
| ग्रहो न तल नोत्सग              | १७३     | तसान्न जायते चित्त          | १९६    |
| घ                              |         | तैजसस्योत्ववित्राने         | ११६    |
| घटादिषु प्रलानेषु              | 989     | त्निषु धामसु यस्तुल्य       | ११७    |
| च                              |         | त्रिषु धामसु यन्द्रोज्य     | 9 0    |
| चरञ्जागरिते जाप्रत्            | २१२     | दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो०     | 90     |
| चित्त न सस्पृशत्यथ             | १९५     | दु ख सर्वमनुस्मृत्य         | १७६    |
| चित्तकाला हि येऽ तस्तु         | 928     | दुर्दर्शमतिगम्भीरम्         | २२९    |
| चित्तस्पदितमेवेद               | २१४     | द्र-य द्रव्यस्य हेतु स्यात् | २०७    |
| ज                              |         | द्रयोर्द्रयोर्मधुज्ञाने     | १५४    |
| जरामरणनिर्म <del>ुक</del> ा    | १८५     | द्वैतस्याग्रहण तुल्यम्      | 909    |
| जाम्र <b>चित्तेक्षणीयास्ते</b> | २१२     | ध                           |        |
| जाब्रद्धत्ताविप त्यात          | १२७     | धर्मा य इति जायन्ते         | २१०    |
| जात्याभास चलाभास               | २०४     | न                           |        |
| जीव कल्पयते पूर्रे             | 930     | न कश्चिज्जायते जीव          | 906    |

### ३०८ गौडपादीय

|                          | पृष्ठम् |                            | पृष्ठम्     |
|--------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| न कश्चि जायते जीव        | ૨१४≝    | पँखविशक इत्येके            | 933         |
| न विरोधो न चोत्पत्ति     | १३६     | पादा इति पादविदो           | १३२         |
| न निर्गता अलातात्ते      | २ ६     | पूर्रापरापरिज्ञानम्        | 990         |
| न निर्गतास्ते निज्ञानात् | २०७     | प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेया      | २२४         |
| न भवत्यमृत मत्य          | 989     | प्रज्ञते सनिमित्तत्वम्     | १९३         |
| न भवत्यमृत मर्त्य        | १८३     | प्रशते सनिमित्तत्वम्       | 388         |
| न युक्त दर्शन गत्वा      | 981     | प्रणव हीश्वर निद्यात्      | १२०         |
| नाकाशस्य घटाकाशो         | १५१     | प्रणवो ह्यपर ब्रह्म        | 998         |
| नाजेषु सर्वधर्मेषु       | २१०     | प्रपञ्चो यदि निचेत         | 992         |
| नात्मभावेन नानेद         | 9 4 8   | प्रभव सर्वभावाना           | 90          |
| नात्मान न पर चैव         | 909     | प्राण इति प्राणविदो        | <b>१३</b> २ |
| नास्त्यसद्धेतुकमसत्      | २०१     | प्राणादिभिरन तैस्तु        | 932         |
| नास्वादयेत्सुरा तत       | 900     | प्राप्य सर्वज्ञता कुत्स्ना | २२१         |
| नि स्तुतिर्निर्नमस्कारी  | 989     | দ                          |             |
| निग्रहीतस्य मनसो         | 900     | फ्लादुत्पद्यमान सन्        | 911         |
| निमित्त न सदा चित्त      | 984     | ब                          |             |
| निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य   | २१८     | बहि प्रज्ञो विसुर्विश्वो   | 90          |
| निवृत्ते सर्वदु खानाम्   | 906     | बीजाङ्करारयो दृष्टात       | १८९         |
| निश्चिताया यथा रज्ज्वा   | 939     | बुद्धा निमित्तता सत्या     | २१७         |
| नेह नानेति चाम्नायात्    | 9 & ₹   | भ                          |             |
| प                        |         | भावैरसद्भिरेवायम्          | 358         |

| कारिकानुक्रमणिका ।    |         |                        | ३०९     |
|-----------------------|---------|------------------------|---------|
|                       | पृष्ठम् |                        | पृष्ठम् |
| भूत न जायते किंचित्   | 962     | यथा स्वप्ने द्वयाभास   | २११     |
| भूतनोऽभूततो वापि      | १६२     | यथैकस्मि घटाकारो       | 980     |
| भूतस्य जातिमिच्छित    | 962     | यदा न लभते हेतून्      | २१६     |
| भोगाथ सृष्टिरित्यन्ये | 903     | यदा न लीयते चित्त      | 900     |
| म                     |         | यदि हेतो प्रसात्सिद्धि | 966     |
| मकारभावे प्राज्ञस्य   | 999     | यावद्धेतुफ्लावेश स०    | २०९     |
| मन इति मनोविदो        | 933     | याबद्धेतुपलावेगस्ता ०  | २०८     |
| मनसा निग्रहायसम्      | 908     | थुङ्जीत प्रणवे चेत     | 998     |
| मनोदृश्यमिद द्वैत     | 986     | योऽस्ति कल्पितसदृत्या  | २१४     |
| मरणे सभवे चैव         | 964     | ₹                      |         |
| मायया भिद्यते ह्येतत् | १६०     | रसादयों हि ये काशा     | १५३     |
| मित्राद्ये सह सम य    | 999     | रूपकायसमार्याश्च       | १५०     |
| मृह्लोहविस्फुलिङ्गारौ | १५६     | ਲ                      |         |
| य                     |         | लय सबोधयाचित्त         | १७६     |
| य भाव दर्शयेद्यस्य    | १३४     | लीयते हि सुषुप्तौ तत्  | 900     |
| यथा निर्मितको जीवो    | ५१३     | लोकॉलोकविद प्राहु      | 9 ₹ ₹   |
| यथा भवति बालाना       | 949     | व                      |         |
| यथा मायामयाद्वाजात्   | २१०     | विकरोत्यपरा भावान्     | १२८     |
| यथा मायामयो जीवो      | २१३     | विकल्पो विनिवर्तेत     | 993     |
| यथा स्वप्नमयो जीवो    | २१३     | विज्ञाने स्पादमाने वै  | २०७     |
| यथा स्वप्ने द्वयाभास  | १६७     | निपर्यासाद्यथा जाप्रत् | २०२     |

|                            | पृष्ठम् |                            | <u>र</u> ुष्टम् |
|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------|
| विप्राणा विनयो ह्येष       | २२१     | सुखमानियते नित्य           | २१९             |
| विभूतिं प्रसव त्व ये       | 909     | सूक्ष्म इति सूक्ष्मविद     | 933             |
| विश्वस्यात्वविवक्षायाम्    | ११६     | सृष्टिरिति सृष्टिविदो      | 933             |
| विश्वो हि स्थूलभुड्०       | 900     | स्थूल तर्पयते त्रिश्व      | 900             |
| वीतरागभयक्रोधै             | १४०     | स्वतो या परतो वापि         | 999             |
| वेदा इति नेदावदो           | 933     | स्वप्नजागरिते स्थाने       | १२४             |
| <b>पैतथ्य सर्वभावाना</b>   | 922     | स्वप्नदृक्षिचत्तदृश्यास्ते | २१२             |
| वैशारय तु वै नास्ति        | २२६     | स्यानहक्प्रचरन्स्वाने      | ५११             |
| स                          |         | स्य ननिद्रायुतावाद्यौ      | 990             |
| स एष नेति नेतीति           | १६५     | स्वानमाये यथा दृष्टे       | 934             |
| सघाता स्वप्नवत्सर्वे       | १५२     | स्वानवृत्तावपि त्व त       | १२७             |
| सभव हेतुपलया               | 911     | स्वाने चावस्तुक काय        | 999             |
| सभूतेरपवादाच               | १६४     | स्वभावेनामृतो यस्य         | १६१             |
| सबुत्या जायते सर्व         | २००     | स्वभागे नामृतो यस्य        | 9/3             |
| सतो हि मायया ज म           | 9 ६ ६   | स्वसिद्धाः त यगस्थासु      | 946             |
| सप्रयोजनता तेषा १२५        | ,१९८    | स्वस्थ ज्ञात सनिर्नाणम्    | १७८             |
| सर्वस्य प्रणवो ह्यादि      | १२०     | ह                          |                 |
| सर्वाभिलापविगत             | १७२     | हेतोरादि पल येषाम्         | 910             |
| सर्वे धर्मा मुत्रा स्वप्ने | 986     | हेतोरादि फ्ल येषाम्        | 9/9             |
| सवस्तु सोपलम्भ च           | २२१     | हेतोर्न जायतेऽनादे         | १९२             |
| सासिद्धिकी खामाविकी        | 968     | हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि       | २२४             |

परिप्रहण सं 0567 प्रम्थात्य, त च ति शि संस्थान सारनाथ त्राणगी